### प्रग्रय पत्रिका

(१९५०-५४ में लिखित)

## बच्चन की अन्य प्रकाशित रचनाएँ

- १. मिलन यामिनी
- २. खादी के फूल
- ३. सूत की माला
- ४. बंगाल का काल
- ५. हलाहल
- ६. सतरंगिनी
- ७. आकुल अंतर
- ८. एकांत संगीत
- ६. निशा-निमंत्रण
- १०. मधुकलश
- ११. मधुबाला
- १२. मधुशाला
- १३. खैयाम की मधुशाला
- १४. प्रारंभिक रचनाएँ-पहला भाग } १५. प्रारंभिक रचनाएँ-दूसरा भाग } कविताएँ
- १६ प्रारंभिक रचनाएँ-तीसरा भाग-कहानियाँ
- १७. बच्चन के साथ क्षण भर
- १८. सोपान---मिलन यामिनी तक की सर्वश्रेष्ठ कविताओं का संकलन

## प्रगाय पत्रिका

बच्चन

पहला संस्करण

सेंट्रल बुकडिपो इलाहानाद प्रकाशक सेंद्रल बुकडिपो इलाहाबाद

142110

पहला संस्करण जनवरी, १६५५

748

मुद्रक सम्मेलन मुद्रणालय प्रयाग

## दो शब्द

'प्रणय पित्रका' के गीत आपके सामने हैं। कह नहीं सकता कि इनमें आपको मेरी पिछली रचनाओं से कुछ नवीनता या विशेषता का आभास होगा या नहीं। मुझे तो इन्हें प्रकाशन के लिए भेजते समय अनायास ही 'मिलन यामिनी' की एक पंक्ति बार-बार याद आ रही है:

> 'लेकिन मैं तो बेरोक सफ़र में जीवन के इस एक और पहलू से होकर निकल चला'

पुस्तक की प्रेस कापी तैयार करने में मुझे श्री ओंकार नाथ श्रीवास्तव से जो सहायता मिली है उसके लिए आभार प्रकट करता हूँ।

१७, क्लाइव रोड, प्रयाग

बच्चन

तेजी को

"अर्पित तुमको मेरी आशा, और निराशा और पिपासा'

## प्रग्य पत्रिका की प्रथम पंक्ति-सूची

| ऋम          | संख्या                                              | ष्ठ संख्या |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------|
| ₹:          | क्या गाऊँ जो मैं तेरे मन को भा जाऊँ                 | १४         |
| ₹.          | भावाकुल मन की कौन कहे मजबूरी                        | १६         |
| ₹.          | तुम छेड़ो मेरी बीन कसी रसराती                       | १८         |
| ٧.          | सुर न मधुर हो पाए, उर की वीणा को कुछ और कसो ना      | २०         |
| <b>¥</b> .  | राग उतर फिर-फिर जाता है, बीन चढ़ी ही रह जाती है     | २२         |
| €.          | बीन आ छेड़ँ तुभे, मन में उदासी छा रही है            | २४         |
| ७.          | आज गीत में अंक लगाए, भू मुक्तको, पर्यंक मुक्ते क्या | २६,        |
| ۶.          | सो न सक्रूँगा और न तुफ्तको सोने दूँगा, हे मन बीने 🕟 | २८         |
| 3           | एक यही अरमान गीत बन, प्रिय, तुमको अर्पित हो जाऊँ    | ° ३०       |
| १०.         | अर्पित तुमको मेरी आशा, और निराशा, और पिपासा         | ₹₹         |
| ११.         | मेरी तो हर साँस मुखर है, प्रिय, तेरे सब मौन सँदेसे  | ३४         |
| १२.         | सुमुखि, कभी क्या मेरे जीवन के भी ऐसे दिन आएँगे      | ₹Ę.        |
| १३.         | क्या मेरा है जो आज नहीं है तेरा                     | ३८         |
| १४.         | तुम अपने रँग में रँग लो तो होली है                  | ४०         |
| १५.         | भुरमुट में अटका चाँद, कहीं अटका मन मेरा भी          | ४२         |
| १६.         | नहीं बिसरते हैं बिसराए तेरे नयन सनीर, लजीले         | 88         |
| १७.         | पुष्प-गुच्छ माला दी सबने तुमने अपमे अश्रु छिपाए     | ४६         |
| <b>१</b> 5. | एक दीप बाले तम बैठीं. एक दीप बाले में बैठा          | 8=         |

| ऋम संख्या                                                   | यूष्ठ संख्या |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| १६. नयन तुम्हारे चरण-कमल में अर्घ्य चढ़ा फिर-फिर भर         | आते ५०       |
| २०. आ गई बरसात, मुफ्तको आज फिर घेरे हुए बादल                | प्रर         |
| २१. मेरे मन का उन्माद गगन बदराया                            | ٠٨٨          |
| २२. बादल घिर आए, गीत की बेला आई                             | ५६           |
| २३. क्या आज तुम्हारे आँगन में भी घन छाए                     | ५५           |
| २४. चंचला के बाहु का अभिसार बादल जानते हों                  | ६०           |
| २५. ले ली जीवन ने अग्नि-परीक्षा मेरी                        | ६२           |
| २६. यह चाँद नया है नाव नई आशा की                            | ६४           |
| २७. याद तुम्हारी लेकर सोया, याद तुम्हारी लेकर जागा          | ६६           |
| २८. हर रात तुम्हारे पास चला मैं आता हूँ                     | ६८           |
| २६. भावना तुमने उभारी थी कभी मेरी, इसे भूला नहीं में        | 90           |
| ३०. पाप मेरे वास्ते है नाम लेकर आज भी तुमको बुलाना          | ७२           |
| ३१. रात आधी खींचकर मेरी हथेली एक उँगली से लिखा              | था           |
| 'प्यार' तुमने                                               | ७४           |
| ३२. नींद प्यारी थी तुम्हें तब क्योंकि तुमने प्यार का शर-शूल | था           |
| सम्भा न जाना                                                | ७६           |
| ३३. घार थी तुममें कि उसको आँकते ही हो गया बलिहार थ          | ा मैं ७८     |
| ३४. प्रिय, देख मिलन मेरा-तेरा क्यों तारे जलते हैं           | 50           |
| ३५. तुम अपने जीवन की गाँठें खोलो, संगिनि, में भी खोलूँ      | 52           |
| ३६. चढ़ चल मेरे साथ करें हम इस पर्वत पर प्यार, सहेली        | 58           |

| श्रम | संख्या                                                   | पृष्ठ | संख्या     |
|------|----------------------------------------------------------|-------|------------|
| ३७.  | सिख, अभी कहाँ से रात, अभी तो अंबर में लाली               |       | <b>८</b> ६ |
| ३८.  | सबसे कोमल, आयर मधुबन की कलिका का तुम नाम अग              | ₹ .   |            |
|      | मुभसे पूछो                                               |       | 55         |
| ₹€.  | तुम्हारे नील भील से नैन, नीर निर्भर से लहरे केश          |       | 60         |
| ४०.  | तुम बुभाओ प्यास मेरी या जलाए फिर तुम्हारी याद            |       | ६३         |
| ४१.  | बिसरा दो, माना, मेरी थी नादानी                           |       | £4         |
| ४२.  | व्योम पर छाया हुआ तम तोम, हे हिम हंस, तू जाता कहाँ       | है    | ७३         |
| ४३.  | कौन सरसी को अकेली और सहमी छोड़तुम आएयहाँ ह               | 1,    |            |
|      | कुछ बताओ                                                 |       | έε         |
| 88.  | अब हेमंत अंत नियराया लौट न आ तू गगन विहारी               |       | १०२        |
| ४५.  | . कौन हंसिनियाँ लुभाए हैं तुभे ऐसा कि तुभको मानस         | र     |            |
|      | भूला हुआ है                                              |       | १०४        |
| ४६.  | . कह रही है पेड़ की हर शाख अब तुम आ रहे अपने बसे         | रे    | १०६        |
| ४७   | .  हो चुका है चार दिन मेरा तुम्हारा, हेम हंसिनि,  और इत  | ना    |            |
|      | भी यहाँ पर कम नहीं है                                    |       | १०८        |
| ४५   | . वाणबिद्धमराल-सा अब आ गिरा हूँ मैं तुम्हारी ही शरण      | में   | ११०        |
| 38   | . कहाँ सबल तुम, कहाँ निबल में, प्यारे, में दोनों का ज्ञा | ता    | ११२        |
| ५०   | . भलक तुम्हारी मैंने पाई सुख-दुख दोनों की सीमा पर        |       | ११४        |
| ሂ१   | . यह ठौर प्रतीक्षा की घड़ियों का साखी                    |       | ११६        |
| ५२   | . मधुर प्रतीक्षा ही जब इतनी, प्रिय, तुम आते तब क्या हो   | ता    | ११८        |

| क्रम संख्या                                           | ृष्ठ संख्या |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| ५३. मेरे उर की पीर पुरातन तुम न हरोगे कौन हरेगा       | १२०         |
| ५४. आज मलार कहीं तुम छड़े, मेरे नयन भरे आते हैं       | १२२         |
| ४४. मैं दीपक हूँ, मेरा जलना ही तो मेरा मुसकाना है     | १२४         |
| ५६. मेरे अंतर की ज्वाला तुम घर-घर दीप शिखा बन जाओ     | १२६         |
| ५७. हे मन के अंगार, अगर तुम लौ न बनोगे, क्षार बनोगे   | १२८         |
| ५८. तन के सौ सुख, सौ सुविधा में मेरा मन बनवास दिया-सा | . १३०       |
| ५६. तुमको छोड़ कहीं जाने को आज हृदय स्वच्छंद नहीं है  | १३२         |

क्या गाऊँ जो मैं तेरे मन को भा जाऊँ।
प्राची के वातायन पर चढ़
प्रात किरन ने गाया,
लहर-लहर ने ली अँगड़ाई
बंद कमल खिल आया,

मेरी मुसकानों से मेरा मुख न हुआ उजियाला, आशा के मैं क्या तुभको राग सुनाऊँ। क्या गाऊँ जो मैं तेरे मन को भा जाऊँ।

( 7 )

पकी बाल, बिकसे सुमनों से लिपटी शबनम सोती, घरती का यह गीत, निछावर जिसपर हीरा-मोती,

सरस बनाना था जिनको वे, हाय, गए कर गीले, कैंसे आँसू से भीगे साज बजाऊँ। क्या गाऊँ जो मैं तेरे मन को भा जाऊँ।

· ( ¾ )

सौरभ के बोभे से अपनी चाल समीरण साधे, कुछ न कहो इस वक्त उसे,वह स्वर्ग उठाए काँधे,

> बँधी' हुई मेरी कुछ साँसों से भी मीठी सुधियाँ,

जो बीत चुकी क्या उसकी याद दिलाऊँ। क्या गाऊँ जो मैं तेरे मन को भा जाऊँ।

(8)

भरा-पुरा जो रहा जगत में उसने ही मुँह खोला, एक अभावों की घड़ियों में भाव-भरा में बोला,

> इसीलिए जब गाता हूँ मैं मीन प्रकृति हो जाती, लौकिक सुख चाहे देवी पीर जगाऊँ। क्या गाऊँ जो मैं तेरे मन को भा जाऊँ।

भावाकुल मन की कौन कहे मजबूरी। बोल उठी है मेरे स्वर में तेरी कौन कहानी, कौन जगी मेरी ध्वनियों में तेरी पीर पुरानी,

अंगों में रोमांच हुआ, क्यों कोर नयन के भीगे, भावाकुल मन की कौन कहे मजबूरी।

( २ )

मेंने अपना आधा जीवन गाकर गीत गँवाया, शब्दों का उत्साह पदों ने मेरे बहुत कमाया,

> मोती की लड़ियाँ तो केवल तूने इनपर वारीं, निर्घन की भोली आज गई भर पूरी। भावाकुल मन की कौन कहे मजबूरी।

( ३ )

क्षणभंगुर होता है जग में यह रागों का नाता, सुखी वहीं है जो बीती को चलता है बिसराता,

> और दुखी है पूर्ति ढूँढता जो अपनी साधों की, रह जाती हैं जो उर के बीच अधूरी। भावाकुल मन की कौन कहे मजबूरी।

> > (8)

गूँजेगा तेरे कानों में मेरा गीत नशीला, भूलेगा मेरी आँखों में तेरा रूप रसीला,

> मन सुधियों के स्वप्न बुनेंगे लेकिन सच तो यह है, दोनों में होगी सौ दुनिया की दूरी। भावाकुल मन की कौन कहे मजबूरी।

तुम छेड़ो मेरी बीन कसी, रसराती । बंद किवाड़े कर-कर सोए सब नगरी के बासी, वब्त तुम्हारे आने का यह, मेरे राग – विलासी,

आहटभी प्रतिघ्वनित तुम्हारी इसपर होती आई, तुम छेड़ो मेरी बीन कसी, रसराती।

( ? )

इसके गुण-अवगुण बतलाऊँ ? क्या तुमसे अनजाना? मिला मुभे है इसके कारण गली-गली का ताना,

> लेकिन बुरी-भली, जैसी भी, हैं यह देन तुम्हारी, मैंने तो सेई एक तुम्हारी थाती। तुम छेड़ो मेरी बीन कसी, रसराती।

( 3 )

तुम पैरों से ठुकरा देते यह बिल-बिल हो जाती, कहाँ तुम्हारी छाती की भी धड़कन यह सुन पाती,

> और चुकी है चूम उँगलियाँ मघु बरसानेवाली, अचरज क्या इतनी आज बनी मदमाती। तुम छेड़ो मेरी बीन कसी, रसराती।

> > (8)

मेरी उर-वीणा पर चाहो जो तुम तान सँवारो, उसके जिन भावों-भेदों को तुम चाहो उद्गारो,

> जिस परदे को चाहो खोलो, जिसको चाहो मूँदो, यह आज नहीं है दुनिया से शरमाती। तुम छेड़ो मेरी बीन कसी, रसराती।

#### ( १ )

सुर न मधुर हो पाए, उरकी वीणा को कुछ और कसो ना।
मैंने तो हर तार तुम्हारे
हाथों में, प्रिय, सौंप दिया है,
काल बताएगा यह मैंने
ग़लत किया या ठीक किया है,

मेरा भाग समाप्त मगर आरंभ तुम्हारा अब होता है, सुर न मधुर हो पाए, उरकी वीणा को कुछऔर कसो ना ।

( ? )

जगती के जय-जयकारों की किस दिन मुभको चाह रही है, दुनिया के हँसने की मुभको रत्ती भर परवाह नहीं है,

लेकिन हर संकेत तुम्हारा मुक्ते मरण, जीवन, कुछ दोनों से भी ऊपर, तुम तो मेरी त्रुटियों पर इस भाँति हँसो ना। सुर न मधुर हो पाए, उर की वीणा को कुछ और कसो ना।

( ३ )

में हूँ कौन कि घरती मेरी भूलों का इतिहास बनाए, पर मुफ्तको तो याद कि मेरी किन-किन किमयों को बिसराए

वह बैठी है, और इसीसे सोते और जागते बख्शा कभी नहीं मैंने अपने को, आज मुक्ते तुम भी बख्शो ना। सुर न मधुर हो पाए, उर की वीणा को कुछ और कसो ना।

(8)

तुमपर भी आरोप कि मेरी भंकारों में आग नहीं है, जिसको छूजग चमक न उठता वह कुछ हो, अनुराग नहीं है,

तुमने मुफ्ते छुआ, छेड़ा भी और दूर के दूर रहे भी, उर के बीच बसे हो मेरे सुर के भी तो बीच बसो ना। सुर न मधुर हो पाए, हुर की वीणा को कुछ और कसो ना।

राग उतर फिर-फिर जाता है, बीन चढ़ी ही एह जाती है। बीत गया युग एक तुम्हारे मंदिर की डियोढ़ी पर गाते, पर अंतर के तार बहुत-से, शब्द नहीं भंकृत कर पाते,

एक गीत का अंत दूसरे का आरंभ हुआ करता है, राग उतर फिर-फिर जाता है, बीन चढ़ी ही रह जाती है।

#### ( ? )

अपने मन को जाहिर करने का दुनिया में बहुत बहाना, किंतु किसी में माहिर होना, हाय, न मैंने अब तक जाना,

जब-जब मेरे उर में, सुर में द्वंद हुआ है, मैंने देखा, उर विजयी होता, सुर के सिर हार मढ़ी ही रह जाती है। राग उतर फिर-फिर जाता है, बीन चढ़ी ही रह जाती है।

(३)

भाषा के उपरकण करेंगे
व्यक्त न मेरी आश-निराशा,
सोच बहुत दिन तक में बैठा
मन को मारे, मौन बना-सा,

लेकिन तब थी मेरी हालत उस पगलाई-सी बदली की, बिन बरसे-बरसाए नभ में जो उमड़ी ही रह जाती है। राग उतर फिर-फिर जाता है, बीन चढ़ी ही रह जाती है।

(8)

चुप न हुआ जाता है मुभसे और न मुभसे गाया जाता, धोखे में रखकर अपने को और नहीं बहलाया जाता,

शूल निकलने-सा सुख होता गान उठाता जब अंबर में, लेकिन दिल के अंदर कोई फाँस गड़ी ही रह जाती है। राग उतर फिर-फिर जाता है, बीन चढ़ी ही रह जाती है।

#### (१)

बीन, आ छेड़ूँ तुझे, मन में उदासी छा रही है। लग रहा जैसे कि मुझसे है सकल संसार रूठा, लग रहा जैसे कि सबकी प्रीति झूठी, प्यार झूठा,

और मुझ-सा दीन, मुझ-सा हीन कोई भी नहीं है, बीन, आ छेड़ूँ तुझे, मन में उदासी छा रही है।

( ? )

दोष, दूषण, दाग़ अपने देखने जब से लगा हूँ, जानता हूँ में किसीका हो नहीं सकता सगा हूँ,

> और कोई क्यों बने मेरा, करे परवाह मेरी, तू मुझे क्या सोच अपनाती रही, अपना रही है ?' बीन, आ छेड़ूँ तुझे, मन में उदासी छा रही है ।

( ३ )

हो अगर कोई न सुनने को, न अपने आप गाऊँ? पुण्य की मुझमें कमी है, तो न अपने पाप गाऊँ?

> और गाया पाप ही तो पुण्य का पहला चरण है, मौन जगती किन कलंकों को छिपाती आ रही है। बीन, आ छेड़ेँ तुझे, मन में उदासी छा रही है।

> > (8)

था मुभे छूना कि तूने भर दिया झंकार से घर, और मेरी साँस को भी साथस्वरके लगचलेपर.

> अब अविन छू लूँ, गगन छू लूँ, कि सातों स्वर्ग छू लूँ, सब सरल मुझको कि मेरे साथ जो तू गा रही है। बीन, आ छेड़ूँ तुझे, मन में उदासी छा रही है।

आज गीत में अंक लगाए, भू मुभको, पर्यंक मुभे क्या। खंडित - सा में घूम रहा था जग - पंथों पर भूला - भूला, तुमको पाकर पूर्ण हुआ मैं आज हृदय - मन फूला - फूला,

फूलों की वह सेर्ज कि जिसपर हम - तुम देखें स्वप्न सुनहले, आज गीत में अंक लगाए, भू मुक्तको, पर्यंक मुक्ते क्या।

#### ( ? )

धन्य हुए वे तृण, कुश, काँटे जिनपर हमने प्यार बगेरे, यहाँ बिछा जाएँगे मोती प्रेयसि औँ प्रियतम बहुतेरे,

और गिरा जाएँगे आँसू विरही आकर चुपके - चुपके, मैं अंदर जाँचा करता हूँ, बांहर नरपित-रंक मुफ्ते क्या। आज गीत मैं अंक लगाए, भू मुफ्तको, पर्यंक मुफ्ते क्या।

( ३ )

वे अपना ही रूप बिसारे जो हैं हमपर हँसनेवाले, मैं उनको पहचान रहा हूँ-एक नगर के बसनेवाले,

हम प्रतिघ्वित बनकर निकलेंगे
कभी इन्हीं के वक्षस्थल से,
मैं जीवन की गति-रित अथिकत-अविजित,कीर्ति-कलंक मुफे क्या।
आज गीत में अंक लगाए, भू मुक्तको, पर्यंक मुक्ते क्या?

(8)

किव के उर के अंतःपुर में वृद्ध अतीत बसा करता है, किव की दृग-कोरों के नीचे बाल भविष्य हँसा करता है,

वर्तमान के प्रौढ़ स्वरों से होता किव का कंठ निनादित, तीन काल पद-मापित मेरे, कूर समय का डंक मुफे क्या। आज गीत मैं अंक लगाए, भू मुफ्तको, पर्यंक मुफे क्या?

#### (१)

सो न सकूँगा और न तुक्तको सोने दूँगा, हे मन-बीने । इसीलिए क्या मेंने तुक्तसे साँसों के संबंध बनाए, में रह-रहकर करवट लूँ तू मुखपर डाल केश सो जाए,

रैन अँधेरी, जग जा गोरी, माफ़ आज की हो बरजोरी सोन सकूँगा और न तुक्तको सोने दूँगा, हे मन-बीने।

#### ( ? )

सेज सजा सब दुनिया सोई यह तो कोई तर्क नहीं है, क्या मुभमें-तुभमें, दुनिया में सच कह दे, कुछ फ़र्क नहीं है,

स्वार्थ-प्रपंचों के दुःस्वप्नों में वह खोई, लेकिन में तो खोन सकूँगा और न तुभको खोने दूँगा, हे मन-बीने। सोन सकूँगा और न तुभको सोने दूँगा, हे मन-बीने।

( ३ )

जाग छेड़ दे एक तराना दूर अभी है भोर, सहेली, जगहर सुनकर के भी अक्सर भग जाते हैं चोर, सहेली,

सधी-बदी-सी चुप्पी मारे जग लेटा लेकिन चुप मैं तो हो न सक्रूँगा और न तुभको होने दूँगा, हे मन-बीने। सो न सक्रूँगा और न तुभको सोने दूँगा, हे मन-बीने।

(8)

गीत चेतना के सिर कलेंगी, गीत खुशी के मुख पर सेहरा, गीत विजय की कीर्ति पताका, गीत नींद गफ़लत पर पहरा,

पीड़ा का स्वर आँसू लेकिन पीड़ा की सीमा पर मैं तो रोन सकूँगा और न तुमको रोने दूँगा, हे मन-बीने। सोन सकूँगा और न तुमको सोने दूँगा, हे मन-बीने।

एक यही अरमान गीत बन, प्रिय, तुमको अपित हो जाऊँ। जड़ जग के उपहार सभी हैं, धार आँसुओं की बिन वाणी, शब्द नहीं कह पाते तुमसे मेरे मन की ममंं कहानी,

उर की आग, राग ही केवल कंठस्थल में लेकर चलता, एक यही अरमान गीत बन, प्रिय, तुमको अपित हो जाऊँ।

#### ( ? )

जान-समभ में तुमको लूंगा— यह मेरा अभिमान कभी था, अब अमुभव यह बतलाता है— में कितना नादान कभी था;

योग्य कभी स्वर मेरा होगा, विवश उसे तुम दुहराओगे ? बहुत यही है अगर तुम्हारे अधरों से परिचित हो जाऊँ। एक यही अरमान गीत बन, प्रिय, तुमको अर्पित हो जाऊँ।

( ३ )

कितने सपने, कितनी आशा, कितने आयोजन, आकर्षण, बिखर गया है सब के ऊपर टुकड़े- टुकड़े होकर जीवन,

सिर पर सफ़र खड़ा है लंबा, फैला सब सामान पड़ा है, अंतर्ध्विन का तार मिले तो एक जगह संचित हो जाऊँ। एक यही अरमान गीत बन, प्रिय, तुमको अर्पित हो जाऊँ।

(8)

नीरवता का सागर तर कर में था जगती-तट पर आया, और यहाँ से कूच करूँगा उसने फिर जिस रोज बुलाया,

हल्के होकर चलते जिनके भाव तराने बन जाते हैं, मैं अपने सब सुख-दुख लेकर एक बार मुखरित हो जाऊँ। एक यही अरमान गीत बन, प्रिय, तुमको अपित हो जाऊँ।

80

(१)

अपित तुमको मेरी आशा, और निराशा, और पिपासा ।
पंख उगे थे मेरे जिस दिन
तुमने कंघे सहलाए थे,
जिस-जिस दिशि-पथपर में विहरा
एक तुम्हारे बतलाए थे,

विचरण को सौ ठौर, बसेरे को केवल गलबाँह तुम्हारी, अपित तुमको मेरी आशा, और निराशा, और पिपासा।

( ? )

ऊँचे-ऊँचे लक्ष्य बनाकर जब-जब उनको छूकर आता, हर्ष तुम्हारे मन का मेरे मन का प्रतिद्वंदी बन जाता,

और जहाँ मेरी असफलता मेरी विह्वलता बन जाती, वहाँ तुम्हारा ही दिल बनता मेरे दिल का एक दिलासा। अपित तुमको मेरी आशा, और निराशा, और पिपासा।

( ३ )

नाम तुम्हारा ले लूँ, मेरे स्वप्नों की नामाविल पूरी, तुम जिससे संबद्ध नहीं वह काम अधूरा, बात अधूरी,

तुम जिसमें डोले वह जीवन, तुम जिसमें बोले वह वाणी, मुर्दा-मूक नहीं तो मेरे सब अरमान, सभी अभिलाषा । अर्पित तुमको मेरी आशा, और निराशा, और पिपासा ।

(8)

तुमसे क्या पाने को तरसा करता हूँ कैसे बतलाऊँ, तुमको क्या देने को आकुल रहता हूँ कैसे जतलाऊँ,

यह चमड़े की जीभ पकड़ कब पाती है मेरे भावों को, इन गीतों में पंगु स्वर्ग में नर्तन करनेवाली भाषा। अर्पित तुमको मेरी आशा, और निराशा, और पिपासा।

मेरी तो हर साँस मुखर है, प्रिय, तेरे सब मौन सँदेसे । एक लहर उठ-उठकर फिर-फिर ललक-ललक तट तक जाती है, उदासीन जो सदा-सदा से भाव-मरी तट की छाती है,

भाव-भरी यह चाहे तट भी कभी बढ़े, तो अनुचित क्या है ? मेरी तो हर साँस मुखर है, प्रिय, तेरे सब मौन सँदेसे ।

#### ( ? )

बंद कपाटों पर जाकर जो बार-बार साँकल खटकाए, और न उत्तर पाए, उसकी ग्लानि-लाज को कौन बताए,

पर अपमान पिए पग फिर भी उस डचोढ़ी पर जाकर ठहरें, क्या तुभमें ऐसा जो तुभसे मेरे तन-मन-प्राण बँधे-से। मेरी तो हर साँस मुखर है, प्रिय, तेरे सब मौन सँदेसे।

( 3 )

जाहिर और अजाहिर दोनों भाँति तुफें मैंने आराधा, रात चढ़ाए आँसू, दिन में तुफें रिफाने को स्वर साधा,

मेरे उर में चुभती प्रतिष्विन आ मेरी ही तीर सरीखी, पीर बनी थी गीत कभी, अब गीत हृदय के पीर बने-से। मेरी तो हर साँस मुखर है, प्रिय, तेरे सब मौन सँदेसे।

( 8 )

में भी चुप हो जाऊँ, यह तो मेरे बस की बात नहीं है, अग-जग में क्या हो सकता है जो मुफ्तपर आघात नहीं है,

भाँपी पलक तारे की, तृण के ऊपर ओस बूँद शरमाई, भनकी मेरी बीन कि इतने मेरे जीवन-तार तने-से। मेरी तो हर साँस मुखर है, प्रिय, तेरे सब मौन सँदेसे।

सुमुखि, कभी क्या मेरे जीवन के भी ऐसे दिन आएँगे? जैसे इस गिरि की गोदी में एक बसा है नगर निराला, घर, छप्पर, छत, बाग-बगीचों, गढ़, गुंबद, मीनारों वाला,

मानचित्र - सा मेरे आगे मानव का उर फैला होगा? सुमुखि, कभी क्या मेरे जीवन के भी ऐसे दिन आएँगे?

### ( ? )

जैसे इस सागर के अंदर विवित है सारा नभ - मंडल, तारों की आँखों का झँपना, किरणों का मुसकाना, बादल,

बिजली, तूफ़ानों की हलचल, क्या मेरे भी अंतस्तल में मानव के सुख, सूनेपन, दुख, दर्द कभी घर कर जाएँगे? सुमुखि, कभी क्या मेरे जीवन के भी ऐसे दिन आएँगे?

( 3 )

है कड़्आ अनुभव मानव का यह जग-जीवन-काल अधूरा, किंतु उसे मालूम नहीं है— कौन, कहाँ, कब होगा पूरा,

जिसके हित बेचैन रहा वह, जिसके हित बेचैन रहेगा, एक झलक भी उसकी मेरे स्वप्न कभी क्या दिखलाएँगे? सुमुखि, कभी क्या मेरे जीवन के भी ऐसे दिन आएँगे?

(8)

जैसे गरुड़ गगन में उड़ता महाकाव्य-सा लिखता जाता, जैसे हंस सलिल पर तिरता लघ लहरों की अपंक्ति बनाता,

लिपि-अंकित संगीत प्रकृति का करता; सहज क्वास से मेरी गीत निकल अंतर-अंतर में व्वनित कभी क्या हो पाएँगे ? सुमुखि,कभी क्या मेरे जीवन के भी ऐसे दिन आएँगे ? १३ (१)

क्या मेरा है जो आज नहीं है तेरा।

मेरी अंजलि के कुसुमों में

प्रिय तेरी गलमाला,

मेरे हाथों के दीपक से
तेरा घर उजियाला,

अगरु-गंध तेरे आँगन में दग्ध हुआ उर मेरा, क्या मेरा हैं जो आज नहीं है तेरा।

( ? )

मेरा घ्यान, क्षितिज पर तेरे संघ्या की अरुणाई, मेरी मौन समाधि कि तेरी नींद - भरी तरुणाई

जो सपनों का बोझ उतारे निशि के पथ पर बैठी, दूर मुक्ति मेरी यदि तेरा दूर अभी है डेरा। क्या मेरा है जो आज नहीं है तेरा।

( ३ )

मेरी पलकों से ढल पड़ते तरल - सरल जो मोती, तू उनसे अपनी अलकों में तारक पंक्ति सँजोती,

जो मेरा उच्छ्वास वही तो तेरा मलय समीरण, नीड़-निलय मेरे प्राणों का तेरा प्रणय बसेरा। क्या मेरा है जो आज नहीं है तेरा।

(8)

में जागा या तूने अपने सरसिज - से दृग खोले, मेरा स्वर फूटा या तेरे भाव - विहंगम बोले,

मेरा भाग्य- उदय है तेरी ऊषा का वातायन, अरुण किरण के शर हैं मेरे, तेरा सुभग सबेरा। क्या मेरा है जो आज नहीं है तेरा।

# (१)

तुम अपने रँग में रँग लो तो होली है। देखी मैंने बहुत दिनों तक ' दुनिया की रंगीनी, किंतु रही कोरी की कोरी मेरी चादर झीनी,

तन के तार छुए बहुतों ने मन का तार न भीगा, तुम अपने रँग में रँग ं लो तो होली है।

## **(**⋅ ₹ )

अंबर ने ओढ़ी है तन पर चादर नीली - नीली, हरित धरित्री के आँगन में सरसों पीली - पीली,

सिंदूरी मंजरियों से हैं अंबा शीश सजाए, रोलीमय संघ्या ऊषा की चोली है। तुम अपने रँग में रँग लो तो हीली है।

( ₹ )

लगा हुआ है जगत-प्रकृति में जब रंगों का मेला, कैसे अपनी ओर न देखें सबके बीच अकेला,

मुझे अलग करती है जग से

मेरी मिलन उदासी,

मेरी चिरसंगिनि सुधियों की झोली है।
तुम अपने रँग में रँग लो तो होली है।

(8)

तुम अपने में रँग लो तो मैं बीती बात भुलाऊँ, प्रेम, रूप, जीवन, यौवन का सबको गीत सुनाऊँ,

अंतर में वह पैठ सकेगा जो अंतर से निकला, मेरी तो मेरे मानस की बोली है। तुम अपने रँग में रँग लो तो होली है।

भुरमुट में अटका चाँद, कहीं अटका मन मेरा भी। दिन डूबा, दिन के साथ जगत का कोलाहल डूबा, कुछ मतलब रखता है अब तो मेरा भी मंसूबा,

तारे मेरे मन की गलियों

में दीप जलाते हैं,

मेरे भावों में रँग भरता गोधूलि अँधेरा भी।

भुरमुट में अटका चाँद, कहीं अटका मन मेरा भी।

### ( ? )

लहरों से लड़ना छोड़ किनारे पर केवट आ जा, तेरी रानी आतुर है तुझको कहने को राजा,

किस राजमहल से कम है तेरी राम भोपड़िया रे, तृण-पत्तों से निर्मित पंछी का रैन बसेरा भी। त्रुचर में अटका चाँद, कहीं अटका मन मेरा भी।

(३)

मिनटों का घंटा, घंटों का दिन बीत चुका, भाई, अब दीर्घ युगों के ऊपर लघु क्षण - पल ने जय पाई,

किस दूर बसे प्रियतम के ऊपर अब हो पछतावा, सब संसृति सकता बाँघ सरस बाँहों का घेरा भी। अंबर में अटका चाँद, कहीं अटका मन मेरा भी।

(8)

मीठी सुधियों की घड़ियाँ कितनी छोटी होती हैं, शबनम कितने सपनों की सब रंगीनी घोती है,

ऊषा कितने होठों की लाली हर ले जाती है, घुँघली करता कितने नयनों की ज्योति सबेरा भी। किरणों में अटका चाँद, कहीं अटका मन मेरा भी।

१६

(१)

नहीं बिसरते हैं बिसराए तेरे नयन सनीर, लजीले ।
भलक उठा जिनमें वह सब जो
सोच-सोच मन कदराता था,
ललक उठा जिनमें वह सब जो
नहीं अधर पर आ पाता था,

टपक पड़ा जिनसे वह जिसको जग - मर्यादा बाँघ रही थी, नहीं बिसरते हैं बिसराए तेरे नयन सनीर, लजीले।

(⋅ २ )

दूर क्षितिज तक फैले नीले, शांत जलिंध के गीले तट पर, प्रात् - किरण से उतरा करतीं जो बुँदें उनकी आहट पर,

और भुके घन से जब मोती की लड़ियाँ घरती को छूतीं, बिबित मेरे दृग में होते, प्रिय, तेरे आँसू चमकीले। नहीं बिसरते हैं बिसराए, तेरे नयन सनीर, लजीले।

( ३ )

नहीं समाती सिंधु-सतह पर तेरे अश्रु - कणों की गाथा, ओस नहीं दुहरा पाती जो तूने रहकर मौन कहा था,

लाख प्रयत्न गगन के केवल असफल होने को होते हैं, द्रवित सभी कुछ लिज्जित करते हैं तेरे लोचन शर्मीले। नहीं बिसरते हैं बिसराए, तेरे नयन सनीर, लजीले।

(8)

एक ध्यान आता है, सागर आँखों से ओभल हो जाता, सार तुषार लिए है क्या जो क्षण भर को भी थिर हो पाता,

एक हवा का भोंका खाकर बादल फटते, बादल कटते, अनगिन आहों में पर अनडिंग हैं, प्रिय, तेरे नेत्र हठीले। नहीं बिसरते हैं बिसराए तेरे नयन सनीर, लजीले।

पुष्प-गुच्छ-माला दी सबने, तुमने अपने अश्रु छिपाए । एक चला नक्षत्र गगन में और विदा की आई वेला, और बढ़ा अनजान सफ़र पर लेकर में सामान अकेला,

और तुम्हारा सबसे न्यारा-पन मैंने उस दिन पहचाना, पुष्प-गुच्छ-माला दी सबने, तुमने अपने अश्रु छिपाए ।

( ? )

रस्म सदा से जो चल आई अदा उसे करना मुश्किल क्या, किसको इसका भेद मिला है मुँह क्या बोल रहा है, दिल क्या,

पिघले मन के साथ मगर था जारी यह संघर्ष तुम्हारा, शकुन समय अशकुन का आँसू पलक-पुटों से ढलक न जाए। पुष्प-गुच्छ-माला दी सबने, तुमने अपने अश्रु छिपाए।

( ३ )

पहली ही मंजिल पर सारे फूल और कलियाँ कुम्हलाई, मुर्भाए कुसुमों पर किसने आज तलक ममता दिखलाई,

क़लक़ बहुत हो उनकी, फिर भी अलग उन्हें करना पड़ता है, सुधि के अंग बने वे जलकण जो कि तुम्हारे दृग में छाए। पुष्प-गुच्छ-माला दी सबने, तुमने अपने अश्रु छिपाए।

(8)

एक बूँद की अगणित बूँदें, अगणित बूँदों की बन धारा आज मुक्ते ऐसा घेरे है सुक्त न पड़ता कूल - किनारा,

और एक हल्की नैया - सा जीवन डगमग - डगमग करता, बहा चला जाता है उसमें, पार लगाए या कि डुबाए। पुष्प-गुच्छ-माला दी सबने, तुमने अपने अश्रु छिपाए।

(१)

एक दीप बाले तुम बैठीं, एक दीप बाले में बैठा। ज्योति ज्योति की ओर चला करती है त्रिभुवन के कोनों से, ऐसा क्या अधियाला है जो कटन सकेगा हम दोनों से,

दो लौ मिलकर लपट नहीं, अंगार नहीं, बिजली बनती है, एक दीप बाले तुम बैठीं, एक दीप बाले में बैठा।

( ? )

बड़भागी है दर्द बसाए रह सकता है जिसका अंतर, जो इससे वंचित हैं उनको फूँको फूस-चिता पर घरकर,

दुख की मारी दुनिया को ये क्या समक्तेंगे, समकाएँगे, एक पीर पाले तुम बैठीं, एक पीर पाले मैं बैठा। एक दीप बाले तुम बैठीं, एक दीप बाले मैं बैठा।

( ३ )

यह किवयों की उड़न कल्पना अमृत बरसता देव-घरों में, प्रिया और प्रियतम जब मिलते रसता है उनके अघरों में,

और विरह में उनके नयनों में भलका करता - उसका ही एक घूँट ढाले तुम बैठीं, एक घूँट ढाले में बैठा। एक दीप बाले तुम बैठीं, एक दीप बाले में बैठा।

(8)

प्रेम - जुए में पाते ही सब लेके चाहे देके जाते, प्राण लगे हों बाजी पर तो पाँसे कब दो फेके जाते.

निकल चुका फ़ैसला तुम्हारे औं मेरे हाथों से कब का— एक दाँव डाले तुम बैठीं, एक दाँव डाले में बैठा। एक दीप बाले तुम बैठीं, एक दीप बाले में बैठा।

## (१)

नयन तुम्हारे चरण-कमल में अर्घ्य चढ़ा फिर-फिर भर आते। कब प्रसन्न, अवसन्न हुए कब, है कोई जिसने यह जाना ? नहीं तुम्हारी मुख मुद्रा ने सीखा इसका भेद बताना,

ज्ञात मुभे, पर, अब तक मेरी पूर्ण नहीं पूजा हो पाई, नयन तुम्हारे चरण-कमल में अर्ध्य चढ़ा फिर-फिर भर आते।

## ( ? )

यह मेरा दुर्भाग्य नहीं है जो आँसू की धार बहाता, कस उसको अपनी साँसों में अब तो मैं संगीत बनाता,

और सुनाता उनको जिनको दुख - दर्दों ने अपनाया है, मेरे ऐसे यत्न तुम्हारे पास भला कैसे आ पाते। नयन तुम्हारे चरण-कमल में अर्घ्य चढ़ा फिर-फिर भर आते।

( ₹ )

और न मेरे मन के अंदर किसी तरह का पछतावा है, में मानव हूँ और रहूँगा, इतना ही मेरा दावा है,

पशुओं ने कब प्यार किया है, कब वे सुंदरता पर बिखरे? शक्ति-सुरुचि दोनों से वंचित ही इनको दुर्गुण बतलाते। नयन तुम्हारे चरण-कमल में अर्घ्य चढ़ा फिर-फिर भर आते।

(8)

इस जल-कण माला का मतलब साफ़ यहीं तक हो पाया है, ऐसा लगता दूर कहीं से भार हृदय ढोकर लाया है,

अनायास, अनजान, प्रयोजन-हीन समर्पण करके तुमको अंतर का कुछ श्रम कम होता औ कुछ-कुछ लोचन हलकाते। नयन तुम्हारे चरण-कमल में अर्घ्य चढ़ा फिर-फिर भर आते।

आ गई बरसात, मुक्तको आज फिर घेरे हुए बादल। बायु के ये नम ककोरे छू मुक्ते फिर भाग जाते हैं, क्या पता इनको कि दिल के दर्द कितने जाग जाते हैं,

नभ उघर भरता कि मेरा कंठ भर आता अचानक ही, आ गई बरसात, मुभको आज फिर घेरे हुए बादल।

### ( ? )

था गगन कड़का कि छाती में तुम्हें मैंने छिपाया था, थीं गिरीं बूँदें कि तुमने और मैंने सँग नहाया था,

याद सतरंगी लिए हम इंद्रधनु की साथ लौटे थे, सुधि-बसे कितने क्षणों को आज फिर छेड़े हुए बादल। आ गई बरसात, मुक्तको आज फिर घेरे हुए बादल।

( ३ )

यह घरा की गंघ मेरे प्राण को हैंरान करती है, किंतु मेरे साथ यह कुछ कम नहीं एहसान करती है,

यह थिरकती, गूंजती, हैं बोलती हर साँस में मेरी, यह बताती घूम-फिरकर आज फिर मेरे हुए बादल। आ गई बरसात, मुभको आज फिर घेरे हुए बादल।

(8)

आज रिमिभिम की प्रतिध्विन में नई लय जन्म लेती है, दामिनी नव भावना के देश का संकेत देती है—

बुद्धि और विवेक बल से
गीत कागज पर उतरते कब,
मूक मेरी लेखनी को आज फिर प्रेरे हुए बादल ।
आ गई बरसात, मुक्तको आज फिर घेरे हुए बादल।

मेरे मन का उन्माद गगन बदराया।
युगल पँखुरियों से धरती पर
ढलक पड़ा जो पानी,
मेरे अवसादों की उसमें
थी संपूर्ण कहानी,

किंतु आज सर छोटे, निर्फर छोटे, छोटी नदियाँ, मेरे मन का उन्माद गगन बदराया।

# ( ? )

छिपे दिवाकर, चाँद, सितारे, छिपी किरन उजियारी, छिपी कहीं उमँडे मानस में डरकर बुद्धि बिचारी,

> बिजली बनकर कौंघ रही है हृदय सौघ के ऊपर सुिघ उसकी जिसने युग-युग से तड़पाया। मेरे मन का उन्माद गंगन बदराया।

( ३ )

घन घुमड़ें, गरजें, तरजें, हैं कौन बरजनेवाला, मौन रहा करता है लेकिन किन का दर्द कसाला

तब तक जब तक हर पीड़ा है
गीत नहीं बन जाती,
खारे को बादल ने भी मधुर बनाया।
मेरे मन का उन्माद गगन बदराया।

(8)

बूंदें गिर-गिर भूमि भिगोएँ उन्हें भले यह सोहे, किंतु धरा के किस वैमव से भेरा राग विमोहे,

> वारि और वातास उठाओ, तारों तक पहुँचाओ जो मैंने अपने अमर क्षणों में गाया। मेरे मन का उन्माद गगन बदराया।

( 8 )

बादल घिर आए, गीत की बेला आई । आज गगन की सूनी छाती भावों से भर आई, चपला के पावों की आहट आज पवन ने पाई,

डोल रहे हैं बोल न जिनके मुख में विधि ने डाले, बादल घिर आए, गीत की बेला आई क्ष

( ? )

बिजली की अलकों ने अंबर के कंधों को घेरा, मन बरबस यह पूछ उठा है, कौन, कहाँपर मेरा ?

> आज घरणि के आँसू सावनः
> के मोती बन बहुरे
>
> घन छाए, मन के मीत की बेला आई क्ष बादल घिर आए, गीत की बेला आई क्ष

( ३ )

चातक ने जल की बूँदों में स्वाद अमृत का पाया, आकाशी शिखरों से किसने सुख का राग सुनाया

> आज करुण सबसे पृथ्वी के आँगन में एकाकी बादल घिर आए, प्रीति की बेला आई । बादल घिर आए, गीत की बेला आई ।

> > (8)

आज अघर की मधु-मदिरा में डूब अघर जो पाते, इन रसहीन पदों को क्योंकर वे फिर-फिर दहराते,

> मैं न जहाँ पहुँचूँगा, मेरे शब्द पहुँच जाएँगे, घन छाए, मन की जीत की बेला आई। बादल घर आए, गीत की बेला आई।

क्या आज तुम्हारे आँगन में भी घन छाए ?

'पीला, गर्दीला पिच्छम का आकाश हुआ,
आया भोंका,
तुफ़ान जिघर जी करता है मुड़ पड़ते हैं,
किसने रोका ?
'पत्ते खरके, दरवाजा खड़का, दिल धड़का,
बादल आए,
क्या आज तुम्हारे आँगन में भी घन छाए ?

( ? )

( 3 )

आँधी-पानी भकभोर नहीं देते वन के

तरु पातों को,

मानव की छाती भी, विरही समभा करते

इन बातों को,

जर्जर-कातर अंतर थर-थर काँपा करता,

आहें भरता;

भगवान किसी को वर्षा में मत बिलगाए।

क्या आज तुम्हारे आँगन में भी घन छाए?

(8)

जब आसमान घिर जाता है, उर भी घिरता,
घुमड़ा करता,
जब आसमान विगलित होता, उर भी गलता,
उमड़ा करता,
अब अश्रु न रुकते, छंद न थमते हैं मेरे,
लो गीत बहा,
क्या आज तुम्हारे भी नत नयना भर आए?
क्या आज तुम्हारे आँगन में भी घन छाए?

( १ )

चंचला के बाहु का अभिसार बादल जानते हों, किंतु वज्जाधात केवल प्राण मेरे, पंख मेरे। कब किसीसे भी कहा मैंने कि उसके रूप-मधु की एक नन्हीं बूँद से भी आँख अपनी सार आया, कब किसीसे भी कहा मैंने कि उसके पंथ रज का एक लघु कण भी उठाकर शीश पर मैंने चढ़ाया,

कम नहीं जाना अगर जाना कि इसका देखने को स्वप्न भी क्या मूल्य पड़ता है चुकाना जिंदगी को, चंचला के बाहु का अभिसार बादल जानते हों, किंतु वज्राघात केवल प्राण मेरे, पंख मेरे ।

( ? )

जब भरे-भूरे घनों के बीच में दामिनि दमकती तब अचानक एक विजली दौड़ जाती है परों में, और जब नभ है गरजता इस तरह लगता कि कोई दुर्निवार पुकारता अधिकार, आज्ञा के स्वरों में,

कब घरा छूटी, हवा में कब उठा, पैठा गगन में, धंस गया कितना, किघर को, कुछ नहीं मालूम होता, में स्वयं खिचता कि मुफ्तको खींचता आकाश, इससे सर्वथा अनजान बेकल प्राण मेरे, पंख मेरे । चंचला के बाहु का अभिसार बादल जानते हों, किंतु वज्राघात केवल प्राण मेरे, पंख मेरे ।

( ३ )

परत के ऊपर परत डाले घटाएँ व्योम घेरे हैं, अँधेरे के सिवा कुछ भी नहीं जो सूभता है, पूछती हैं अट्टहासी व्यंग-सा करती दिशाएँ, कौन जोधा है कि पानी औ' पवन से जूभता है!

एक पल के वास्ते में हूँ ठिठकता और अपना नीड़ दृढ़ चट्टान के ऊपर बना जो याद आता, दूसरे पल काटने में तम कि जो तत्काल जुड़ता व्यस्त होते व्यर्थ पागल प्राण मेरे, पंख मेरे । चंचला के बाहु का अभिसार वादल जानते हों, किंतु वज्ञाघात केवल प्राण मेरे, पंख मेरे ।

(8)

छूटता जब आग का शहतीर अंबर चीर, मैं हूँ कौन ऐसी चीज मुक्तको जो निशाना भी बनाए, पर पितगा इस प्रतीक्षा में कभी बैठा रहा है दीप अपने आप उसकी ओर अपनी लौ बढ़ाए।

टूटता हूँ उस तरफ़ को जिस तरफ़ को शोर उसका, जोर उसका आँकता हूँ। चोट भी जिसके करों की है मधुर इतनी, लटों की ओट उसके कौन-सा है स्वर्ग, बेसुध सोच घायल प्राण मेरे, पंख मेरे। चंचला के बाहु का अभिसार बादल जानते हों, किंतु वज्राघात केवल प्राण मेरे, पंख मेरे।

२४

( ? )

ले ली जीवन ने अग्नि - परीक्षा मेरी।
मैं आया था जग में बनकर
लहरों का दीवाना,
यहाँ कठिन था दो बूँदों से
भी तो नेह लगाना,

पानी का है वह अधिकारी जो अंगार चबाए, लेली जीवन ने अग्नि - परीक्षा मेरी।

( ? )

अंतरतम के शोलों को था खुद मेंने दहकाया, अनुभव-हीन दिनों में मुफको था किसने बहकाया,

> भीतर की तृष्णा जब चीखी सागर, बादल, पानी। बाहर की दुनिया थी लपटों ने घेरी। ले ली जीवन ने अग्नि - परीक्षा मेरी।

ą

काठ कोयला जलकर बनता और कोयला, राखी, छिपा कहीं मेरी छाती में था स्वर्गों का साखी,

> दो आगों के बीज बनाकर नीड़ रहा जो गाता, ज्वाला के दिन में, निशि में धूम्र - अँधेरी। ले ली जीवन ने अग्नि - परीक्षा मेरी।

> > (8)

पीड़ा को मधुमय, ऋंदन को छंदों की मृदु वाणी, अशुचि अमंगल को मैं मंगल करने का अभिमानी,

> स्वप्न चिता की भस्म जहाँ थीं फैली, उसपर मैंने बिखरा दी अपने किल - कुसुमों की ढेरी। ले ली जीवन ने अग्नि - परीक्षा मेरी।

२६

(१)

यह चाँद नया है नाव नई आशा की ।

अाज खड़ी हो छत पर तुमने

होगा चाँद निहारा,

फूट पड़ी होगी नयनों से

सहसा जल की घारा,

इसके साथ जुड़ीं जीवन की कितनी मधुमय घड़ियाँ, यह चाँद नया है नाव नई आशा की।

( ? )

सात समुंदर बीच पड़े हैं हम दो दूर किनारे, किंतु गगन में चमक रहे हैं दो तारे अनियारे,

> में इनके ही संग-सहारे स्वप्न तरी में बैठा, गाता आ जाऊँगा तुम तक एकाकी। यह चाँद नया है नाव नई आशा की।

( ३ )

बढ़ते-घटते चाँद समय की राह कटेगी सारी, नहीं परखते लोग लगन के अधियारी, उजियारी,

> गीत मीत मेरी यात्रा का, और जहाँ पर तुम हो, पूनो ही पूनो मेरी अभिलाषा की। यह चाँद नया है नाव नई आशा की।

> > (8)

अलग हुए कितने दिन बीते, सोच गलत घबराना, गए हुए की ओर न देखो, देखो जिसको आना,

> दूर नहीं अब साँभ मिलन की, लो, गिनकर बतलाता— ऐसे ही चौदह चाँद फ़क़त हैं बाकी । यह चाँद नया है नाव नई आशा की ।

याद तुम्हारी लेकर सोया, याद तुम्हारी लेकर जागा। सच है, दिन की रंग - रंगीली दुनिया ने मुफ्तको बहकाया, सच, मैने हर फूल-कली के ऊपर अपने को डहकाया,

किंतु अँघेरा छा जाने पर अपनी कंथा से तन - मन ढक, याद तुम्हारी लेकर सोया, याद तुम्हारी लेकर जागा ।

( २ )

वन खंडों की गंघ पवन के कंधों पर चढ़कर आती है, चाल परों की ऐसे पल में पंथ पूछने कब जाती है;

शिथिल भँवर की शरणजलज की सलज पखुरियाँ ही बनती हैं, प्राण, तुम्हारी सुधि में मैंने अपना रैन-बसेरा माँगा। याद तुम्हारी लेकर जागा।

( 3 )

सत्य - कल्पना में बसुधा पर वहुत, युगों से बहस हुई है, मगर तुम्हारी अधर - सुधा से मेरी भीगी पलक छुई है,

कंठ लगाया तुमने तब तो कंठस्थल से राग उमड़ता, इतने कुछ को सपना समभूं तो है मुभ-सा कौन अभागा। याद तुम्हारी लेकर सोया, याद तुम्हारी लेकर जागा।

(8)

बीच खड़ी हैं हम दोनों के अभी न जाने कितनी रातें— अभी बहुत दिन करनी होंगी केवल इन गीतों में बातें—

कितने रंजित प्रात, उदासी में डूबी कितनी संघ्याएँ; सबके बीच पिरोना होगा, प्रिय, हमको धीरज का धागा। याद तुम्हारी लेकर सोया, याद तुम्हारी लेकर जागा।

हर रात तुम्हारे पास चला में आता हूँ।
जब घन अँधियाला तारों से ढल घरती पर
आ जाता है,
जब दर-परदा-दीवारों पर भी नींद-नशा
छा जाता है,
तब यंत्र-सदृश अपने बिस्तर से हो बाहर
चुपके - चुपके
हर रात तुम्हारे पास चला में आता हूँ।

( ? )

समतस भू-तल, बत्ती की पाँतों के पहरे

में सुप्त नगर,
अंबर को दर्पण दिखलाते सरवर, सागर,
मधुबन, बंजर,
हिम-तरु-मंडित, नंगी पर्वत-माला, मरुथल
जंगल, दलदल—
सबकी दुर्गमता के ऊपर मुसकाता हूँ।
हर रात तुम्हारे पास चला में आता हूँ।

( ३ )

सपनों से डैने माँग लगाकर कंघों पर
उड़ता आता,

मेरे मन का उन्माद, हौसला प्राणों का
पथ बतलाता,
विज्ञानी ने ईजाद किए जितने वाहन,
जितने साधन
गति के—सब को चकराता हूँ, शरमाता हूँ।
हर रात तुम्हारे पास चला मैं आता हूँ।

(8)

पर कभी-कभी क्या निद्रा को हो जाता है,
रूटा करती,
तुमको पाने के मेरे सारे यत्नों को
भूटा करती,
तब भाव-जलद पर इंद्रधनुष-रूपक धरकर
छंदों से कस
तुम तक गीतों के सौ-सौ सेतु बनाता हूँ ।
हर रात तुम्हारे पास चला में आता हूँ ।

## (१)

भावना तुमने उभारी थीं कभी मेरी, इसे भूला नहीं मैं। आज मैं यह सोचता हूँ क्या तुम्हारी आँख में था, हाथ में था, क्या कहूँ इसके सिवा बस एक जादू— सा तुम्हारे साथ में था,

टूट वह कब का चुका, जड़ सत्य जग का सामने भी आ चुका है, भावना तुमने उभारी थी कभी मेरी, इसे भुला नहीं मैं।

## ( ? )

बैठ कितनी बार हमने कांति, कविता, कामिनी की बात की थी, और कितनी रात को हमने सुबह की औ' सुबह को रात की थी,

एक दिन मेरा पता जो था, तुम्हारा भी वह तो था ठिकाना, वक़्त लेकिन आ गया है आज ऐसा हो कहीं तुम, हूँ कहीं मैं। भावना तुमने उभारी थी कभी मेरी, इसे भूला नहीं मैं।

( ३ )

जानता में हूँ कि तुमको जिंदगी की मृश्किलों ने तोड़ डाला, और तोड़ा तो नहीं मैंने उसे पर कम नहीं भकभोर डाला;

तुम चले जिस रास्ते उस रास्ते के वास्ते कब तुम बने थे;

- यह किसी दिन मानना तुमको पड़ेगा,थेगलत तुम,था उही मैं।

भावना तुमने उभारी थी कभी सेरी, इसे भुला नहीं मैं।

(8)

और बीसों, बार भगड़े भी हुए हैं खूब आपस में हमारे, दोष इसमें था तुम्हारा या कि मेरा, यह बताए कौन, प्यारे,

भाव मेरे प्रति हुए हों कुछ तुम्हारे, मानना, पर, सच कि मुक्तको क्लेश है इस बात का जो देखता तुमको फला-फूला नहीं में। भावना तुमने उभारी थी कभी मेरी इसे भूला नहीं में।

( ३ )

फिर हमारे बीच घड़ियाँ और फिर दिन, फिर महीने, साल आए, बीस दुनियाबी बखेड़े, सौ तरह के जाल औ जंजाल आए,

मार होती है बड़ी सब से समय की स्थाल पर, अब देखता हूँ,

तुम न वह अब, मैं न वह अब, वह न मौसम,वह तबीयत, वह जमा पाप मेरे वास्ते है नाम लेकर आज भी तुमको बुलाना।

(8)

उन रुपहली यादगारों के लिए, पर, मैं नहीं आँसू गिराता, मैं उसी क्षण के लिये रोता कि जिसमें मैं नहीं पूरा समाता,

> और मैं जिसमें समाता पूर्ण वह बन गीत नभ में गूँजता है,

तुम इसे पढ़ना कभी तो भूलकर मत आँख से मोती ढुलाना। पाप मेरे वास्ते है नाम लेकर आज भी तुमको बुलाना।

रात आधी, खींचकर मेरी हथेली एक उँगली से लिखा था 'प्यार' तुमने। फासला कुछ था हमारे बिस्तरों में और चारों ओर दुनिया सो रही थी, तारिकाएँ ही गगन की जानती हैं जो दशा दिल की तुम्हारे हो रही थी,

में तुम्हारे पास होकर दूर तुमसे अधजगा–सा और अधसोया हुआ था,

रात आधी, खींचकर मेरी हथेली एक उँगली से लिखा था 'प्यार' तुमने।

# ( ? )

एक बिजली छू गई, सहसा जगा मैं,
कृष्ण पक्षी चाँद निकला था गगन में,
इस तरह करवट पड़ीं थी तुम कि आँसू
बह रहे थे इस नयन से उस नयन में,

में लगा दूँ आग उस संसार में हैं प्यार जिसमें इस तरह असमर्थ—कातर, जानती हो, उस समय क्या कर गुजरने के लिए था कर दिया तैयार तुमने ?

रात आधी, खींचकर मेरी हथेली एक उँगली से लिखा था 'प्यार' तुमने ।

( ३ )

प्रात ही की ओर को है रात चलती औ' उजाले में अँधेरा डूब जाता, मंच ही पूरा बदलता कौन ऐसी, खूबियों के साथ परदे को उठाता,

एक चेहरा—सा लगा तुमने लिया था, और मैंने था उतारा एक चेहरा, वह निशा का स्वप्न मेरा था कि अपने पर गजब का था किया अधिकार तुमने। रात आधी, खींचकर मेरी हथेली एक उँगली से लिखा था 'प्यार' तुमने।

(8)

और उतने फ़ासले पर आज तक सौ यत्न करके भी न आए फिर कभी हम, फिर न आया वक्त वैसा,फिर न मौका उस तरह का,फिर न लौटा चाँद निर्मम,

और अपनी वेदना में क्या बताऊँ, क्या नहीं ये पंक्तियाँ खुद बोलती हैं— बुक्त नहीं पाया अभी तक उस समय जो रख दिया था हाथ पर अंगार तुमने।

रात आधी, खींचकर मेरी हथेली एक उँगली से लिखा था 'प्यार' तुमने।

( 8 )

नींद प्यारी थी तुम्हें तब क्योंकि तुमने प्यार का शर-शूल था समभा न जाना। वे किसी इतिहास के अध्याय-सी हैं जो कि रातें जागकर मैंने बिताई, किंतु उन सारी निशाओं में मुक्ते क्यों आज बरबस उस निशा की याद आई, जबिक कर सौ कोशिशें मैं सो न पाया, जब जगा तुमको न पाया सौ जतन कर, नींद प्यारी थी तुम्हें तब क्योंकि तुमने प्यार का शर-शूल था समभा न जाना । ( ? )

जिस तरह बत्तीस दाँतों से घिरी है जीभ, ऐसे उस समय था प्यार मेरा, उठ **हृदय<sup>्</sup>से कं**ठ से फिर घुट रहा था भावनाओं से भरा उद्गार मेरा, कूरताएँ सब समय की माफ़ कर दूं पर क्षमा हरगिज नहीं मैं कर सकूंगा उस निशा का व्यंग उसका ला तुम्हें मेरे निकट भी, दूर भी मुक्तसे सुलाना । नींद प्यारी थी तुम्हें तब क्योंकि तुमने प्यार का शर-शूल था समभा न जाना ।

( 3 )

सं जगा लूंगा तुम्हें फिर आँख अपना
भाव, अपना घाव आँखों से कहेगी,
और दुनिया जो थकी, माँदी हुई है
स्वप्न में खोई हुई सोती रहेगी।
डर-भरी आवाज से मैंने तुम्हें फिरफिर पुकारा, तारकाविल से प्रतिध्विन
लौटकर आई न जाने बार कितनी
पर असंभव था तुम्हारा सगबगाना।
नींद प्यारी थी तुम्हें तब क्योंकि तुमने
प्यार का शर-शूल था समभा न जाना।
(४)

दूर तुम थीं—साँस क्या लेती जवानी ! —
जब तुम्हारी ओर को मैं फूँकता था,
एक जिद्दी लट तुम्हारे भाल पर से
मैं हटाने में नहीं तब चूकता था;
फूँकते ही फूँकते काली लटें सब
यामिनी की हट गईं निकला सबेरा,
सूर्य किरणों-सा मुभे आता नहीं था
तब किसीकी चूमकर पलकें जगाना।
नींद प्यारी थी तुम्हें तब क्योंकि तुमने

प्यार का शर-शूल था समभा न जाना।

३३ (१)

धार थी तुममें कि उसको आँकते ही हो गया बिलहार था मैं । शौक खतरों-जोखिमों से खेल करने का नहीं मेरा नया था, किंतु चुंबक से खिचा जैसा तुम्हारे पास क्यों मैं आ गया था,

कुछ समभने, ख्याल करने का कहाँ था तब समय, अब सोचता हूँ, धार थी तुममें कि उसको आँकते ही हो गया बलिहार था मैं।

( ? )

आग उसकी है, उसे जो बाँह में ले, दाह भेले, गीत गाए, धार उसकी, जो बुभाए प्यास उसकी रक्त से औ' मुसकराए,

वक्त बातों में नहीं आता परीक्षा सस्त लेता हर किसी की, और उसके वास्ते तो जिंदगी में सर्वदा तैयार था में

आर उसक वास्त ता जिंदगा म सवदा तयार था म । धार थी तुममें कि उसको आँकते ही हो गया बलिहार था मैं।

( ३ )

सिंह की थी माँद जिसमें पैठ तुमको संग लाने में गया था, था नसों में खून, दिल में जोश, आँखों में भरा सपना नैया था,

और मरने और जीने को इशारा था तुम्हारा सिर्फ़ काफ़ी, एक शोला बन खड़ा था गोिक केवल एक मुक्त गुबार था मैं। धार थी तुममें कि उसको आँकते ही हो गया बलिहार था मैं।

(8)

चाँद हँसिया-सा न जानें रात कितनी साथ में सोता रहा है, चंचला के साथ भी अभिसार मेरा कम नहीं होता रहा है,

लेटती अब तेग़ है मेरे बग़ल में करवटें लेती, किसी दिन विश्व देखेगा कि अपने वक्ष पर पहने सदा क्षत-हार था मैं। धार थी तुममें कि उसको आँकते ही हो गया बलिहार था मैं।

38

(१)

प्रिय, देख मिलन मेरा-तेरा क्यों तारे जलते हैं?

पत्ते सहसा आपस में यों

क्यों बात लगे करने?

मलयानिल बहकर अंबर के

क्यों कान लगा भरने?

डाली-डाली उँगली बनकर क्यों हमपर उठती है ? अंप्रिय, देख मिलन मेरा-तेरा क्यों तारे जलते हैं ?

( ? )

हो साथ गए दो घड़ियों को दो मिट्टी के ढोंके, हैं काल-नियति के ही क्या कम जो जग भी दे भोंके,

हम खुद कुछ दुखकी सुिधयों से सुख पर संयम रखते, है एक नयन हँसता, दूजे से आँसू ढलते हैं। प्रिय, देख मिलन मेरा-तेरा क्यों तारे जलते हैं?

( ३ )

जब मिट्टी करती प्यार भलट कंचन बन जाती है, जिस थल पर धरती पाँव सुरभि उसपर फैलाती है;

जो घ्वनित घरा, प्रतिघ्वनित गगन-मंडल से होते हैं, उस मिट्टी से ऐसे व्यापक उद्गार निकलते हैं। प्रिय, देख मिलन मेरा-तेरा क्यों तारे जलते हैं?

(8)

भाँका करता है स्वर्ग दृगों से प्रेमी के भूपर, उतरा करता अमरत्व अवनि पर आँखों से चूकर,

उस एक विदु पर सिधु निछावर फिर-फिर होता है, उस एक विदु से मानवता के भाग्य बदलते हैं। अप्रिय, देख मिलन मेरा-तेरा क्यों तारे जलते हैं?

३५

( ? )

तुम अपने जीवन की गाँठें खोलो, संगिनि, में भी खोल कि घरती ने अपने अंतर की गाँठें खोलीं तब वह फैली हरित, भरित, रस-रंजित बनकर थी जो मैली और कुचैली,

अंबर उर की गाँठें खोलें नित नीला, निर्मल, चमकीला, तम अपने जीवन की गाँठें खोलो, संगिनि, में भी खोलूँ कि

( ? )

शब्द नहीं मानव ने पाया अपने मन की बात छिपाए, औरों को धोखे में रखते-रखते ख़ुद भी धोखा खाए,

फूल छिपाए भीतर भीतर काँटे हो जाया करते हैं, तुम अपने अंदर के स्वर से बोलो, संगिनि, मैं भी बोलूँ भ सुम अपने जीवन की गाँठें खोलो, संगिनि, मैं भी खोलूँ भ

( ३ )

कव मैं ही अपने गीतों में अपना सारा कुछ रख पाता, मुक्त पवन, यदि ऐसा होता, उनको हर घर में ले जाता,

जो मैं तुमसे माँग रहा हूँ वह तो प्रतिष्विन ही कर देती, तुम भी अपना हृदय टटोलो, मैं भी अपना हृदय टटोलें। तुम अपने जीवन की गाँठें खोलो, संगिनि, मैं भी खोलूँ।

( & )

एक दूसरे पर हँसने का वक्त कभी था, आज नहीं है, राज तुम्हारा - मेरा जो, क्या मानवता का राज नहीं है?

दुर्बलताएँ प्रायः दिल की परवशताएँ ही होती है, तुम भी अपनी आँख भिगोलों, में भी अपनी आँख भिगोलूँ। तुम अपने जीवन की गाँठें खोलों, संगिनि, में भी खोलूँ।

३६ (१)

चढ़ चल मेरे साथ, करें हम इस पर्वत पर प्यार, सहेली।
तरु-कोटर में नम तमसावृत
नीचे उल्लू बास बसाते,
कौए - चील बनों की डालोंजालों के ऊपर बस जाते,

मगर गरुड़ गढ़ गर्व बनाता गिरि की गरिमामय चोटी पर, चढ़ चल मेरे साथ, करें हम इस पर्वत पर प्यार, सहेली।

( ? )

प्रेमी की छाती-सा फैला क्षितिज-क्षितिज तक नीला अंबर, नीर-भरा मँडलाता बादल पीर-भरा ज्यों किव का अंतर,

देवदारु के दंभी खंभे
महाकाव्य के सर्ग सरीखे,
रच देंगे हम बीच इन्हीं के गीतों का अभिसार, सहेली।
चढ़ चल मेरे साथ, करें हम इस पर्वत पर प्यार, सहेली।

( ३ )

छोटे मुँह, ओछे होठों की छोटी, ओछी, गुपचुप बातें छूट गई उस ठौर जहाँ हैं छोटे दिल के छोटे हाते,

अनल - अनिल आलाप यहाँपर ऊँची सतहों पर करते हैं, या फिर उर की गहराई का होता है उद्गार, सहेली। चढ़ चल मेरे साथ, करें हम इस पर्वत पर प्यार, सहेली।

(8)

वे दयनीय बड़े हैं जिनकी दर - दीवारें लाज बचातीं, जिनकी जिह्वा उनके मन को मुख़रित करती भी शरमाती,

और सहमती जिनको आँखें अपने ही को देख मुकुर में, हम निर्भय, अभिमानी, हमको देखें सब संसार, सहेली। चढ़ चल मेरे साथ, करें हम इस पर्वत पर प्यार, सहेलो।

# ( 5 )

सिंब, अभी कहाँ से रात, अभी तो अंबर में लाली पर अभी नहीं चिड़ियों ने अपने नीड़ों को मोड़े, हंसों ने लहरों के अंचल - पट अभी नहीं छोड़े,

जोड़े किलयों के अधरों से हैं अधर भँवर अब भी, सिख, अभी कहाँ से रात, अभी तो अंबर में लाली।

· ( ? )

जाता फिर मंद पवन लितका की लट सहलाता है, केवल मुक्तको मालूम मजा जो उसको आता है,

> संघ्या दिन की बाहों में अटकी, भटकी, भूली - सी,

जाने की मुश्किल रुकने की मुश्किल में मतवाली। सखि, अभी कहाँ से रात, अभी तो अंबर में लाली।

( ३ )

कब दिन डूबा, कब शाम हुई, कब मैंने यह जाना, धड़ियों का बंधन मैंने बस दो खब़त नहीं माना,

भुज - वल्लिरियाँ बाँधें जब, आँसू की लिड़ियाँ बाँधें, या बुनता हो जब मन शब्दों से भावों की जाली। स्सिख, अभी कहाँ से रात, अभी तो अंबर में लाली।

(8)

कर योग-प्रयोग न मैंने नाड़ी-कुंडलिनी साधी, कर आसन-प्राणायाम न मैंने साँसें ही बाँधीं,

पर लग्न - समाधि हुआ हूँ में
कुछ ऐसे मौकों पर,
कुछ देर मुफे खोया-खोया रहने दो, वाचाली ।
सिख, अभी कहाँ से रात, अभी तो अंवर में लाली ।

३८

(१)

सबसे कोमल आयर-मधुवन की कलिका का तुम नाम अगर मुक्तसे पूछो, भर आह कहूँगा में 'नोरा'।

दुनिया में किलयों के ऊपर मधुपाविलयाँ मँडलाती हैं, रस में आकर्षण होता है, मधुपी-पीकर उड़ जाती हैं;

मेरे यौवन की बाहों में मुकुलित कलिका आई लेकिनः गृश खाया उसकी पंखुरियों में बस मेरे मन का भौरा।

सबसे कोमल आयर–मधुवन की कलिका का तुम नाम अगर मुफसे पूछो, भर आह कहुँगा में 'नोरा'।

( ? )

निर्दयता से विधा करता जब जग मोती पा जाता है

संतुष्ट गुमानी होता जब
गलहार बना दिखलाता है;
मेरे यौवन के हाथों को
शर्मीला मोती एक मिलाउलभा-पुलभा संकोचों में
ही किंतु रहा उर का डोरा।

सबसे निर्मल आयर - सागर के मोती का तुम नाम अगर मुफसे पूछो, भर आह कहूँगा में 'नोरा'।

# ( ३ )

जग को उन तारों से मतलब जो निशि में पथ बतलाते हैं; जो नयनों में उतरा करते अंतर में ज्योति जगाते हैं;

> उन तारों को जग क्या जाने क्या पहचाने, क्या सन्माने;

ऐसे ही एक सितारे से पल को मैंने नाता जोड़ा।

सबसे उज्ज्वल आयर - अंबर के तारे का तुम नाम अगर मुक्तसे पूछों, भर आह कहुँगा में 'नोरा'।

तुम्हारे नील भील-से नैन, नीर निर्भर-से लहरे केश। नुम्हारे तन का रेखाकार वही कमनीय, कलामय हाथ कि जिसने रुचिर तुम्हारा देश रचा गिरि-ताल-माल के साथ.

> करों में लतरों का लचकाव, करतलों में फूलों का वास, तुम्हारे नील-भील-से नंन, नीर निर्भर-से लहरे केश।

> > ( ? )

उवर भुकती अख्नारी साँभ, इधर उठता पूनो का चाँद, सरों, श्रुंगों, भरनों पर फूट पड़ा है किरनों का उन्माद,

> तुम्हें अपनी बाहों में देख नहीं कर पाता मैं अनुमान,

प्रकृति में तुम बिबित चहुँ ओर कितुममें बिबित प्रकृति अशेष। तुम्हारे नील भील-से नैन, नीर निर्फर-से लहरे केश।

( ३ )

जगत है पाने को बेताव नारि के मन की गहरी थाह— किए थी चिंतित औ' बैचेन मुफ्ते भी कुछदिन ऐसी चाह—

> मगर उसके तन का भी भेद सका है कोई अबतक जान! मुभे है अद्भुत एक रहस्य तुम्हारी हर मुद्रा, हर वेष। तुम्हारे नील भील-से नैन, नीर निर्भर-से लहरे केश।

> > (8)

कहा मैंने, मुभको इस ओर कहाँ फिर लाती है तक़दीर,

कहाँ तुम आती हो उस छोर जहाँ है गंग-जमुन का तीर;

> विहंगम बोला, युग के बाद भाग से मिलती है अभिलाष; और...अब उचित यहीं दूँ छोड़ कल्पना के ऊपर अवशेष। तुम्हारे नील भील-से नैन, नीर निर्भर - से लहरे केश।

> > (火)

मुभे यह मिट्टी अपना जान किसी दिन कर लेगी लयमान, तुम्हें भी कलि-कुसुमों के बीच न कोई पाएगा पहचान,

> मगर तब भी यह मेरा छंद कि जिसमें एक हुआ है अंग तुम्हारा औं मेरा अनुराग रहेगा गाता मेरा देश । तुम्हारे नील भील-से नैन, नीर निर्फर-से लहरे केश ।

न्तुम बुक्ताओ प्यास मेरी या जलाए फिर तुम्हारी याद स्वर्ण - चाँदी के कटोरों में भरा था कलमलाता नीर, में कुका सहसा पिपासाकुल मगर फिर हो गया गंभीर—

भेद पानी और पानी, प्यास में औ' प्यास में भी भेद, तुम बुभाओ प्यास मेरी या जलाए फिर तुम्हारी याद।

# ( ? )

कम अधर, कम कंठ में पर प्राण में जो निनियंत्रित आग, एक है मालूम तुमको जो रही है वह सदा से माँग,

होठ भीगे हों, हृदय हो किंतु मरु की शुष्क, सूनी आह, क्या बन्गा आज अपना ही स्वयं दयनीय में अपवाद। तुम बुभाओ प्यास मेरी या जलाए फिर तुम्हारी याद।

( ३ )

तृप्ति का वरदान लेने से किया था एक दिन इनकार, और सीमा ताप की भी माननी थी कब मुभे स्वीकार,

वंधनों से प्यार जिसको हो गया हो वह कहाँ को जाय, लाख उसपर हो न पहरा, कर दिया जाए उसे आजाद। तुम बुफाओ प्यास मेरी या जलाए फिर तुम्हारी याद।

(8)

पंखुरी पर ओस की दो बूँद में भी डूबता है कौन, उस घड़ी की ही प्रतीक्षा में कभी गाता, कभी हूँ मौन,

जब अमृत सागर सुनेगा, सिर धुनेगा फेन वन साकार, औ' करेंगे सिंधु हाला औ' हलाहल के प्रणय-संवाद । तुम बुकाओ प्यास मेरी या जलाए फिर तुम्हारी याद ।

जिसरा दो , माना, भेरी शी नादानी ।
में ना कहूँगा मल्यानिल ने
जो मुभको सिखलाया,
में ना कहूँगा अलि-कलियों ने
जी कुछ पाठ पढ़ाया,

जो संकेत किए कोकिल के छिपकर मंजरियों में, मुभको थी अपने किंव की लाज निभानी के बिसरा दो, माना , मेरी थी नादानी के

( ? )

याद यहाँ रखने की चीजें किरणों की मुसकाने, लहराती अंबर में तारों की नित नीरव ताने,

मृदुल कल्पनाएँ मानव के मन में उठनेवाली, मेरी भूलों की मेरी साँस निशानी । बिसरा दो, माना, मेरी थी नादानी ।

( ₹ )

न्सस्ताने तूफ़ान अगिनती न्तरुवर तोड़ गिराते, निदयों के यौवन में कितने धाट-भवन बह जाते,

> मैं अपना उल्लास जरा-सा उनको दे आया था, बंधन - मर्यादा मैंने पग - पग मानी। बिसरा दो, माना, मेरी थी नादानी।

> > (8)

चली सरल, शुचि,सीघे पथ पर किसकी राम कहानी, कुछ अवगृन कर ही जाती है चढ़ती बार जवानी.

यहाँ दूध का धोया कोई हो तो आगे आए, मेरी आँखों में फिर भी खारा पानी। विसरा दो, माना, मेरी थी नादानी।

व्योम पर छाया हुआ तम तोम, हे हिम हंस, तू जाता कहाँ है ? नील-नीलम नम निमंत्रण दे किसीको तो करे इनकार कैसे, आँख जिनके, हो न उनको चाँद-सूरज की किरण से प्यार कैसे,

ठीक है, दिल पास रखता हूँ, समभता हूँ सभी कुछ, आज लेकिन, ज्योम पर छाया हुआ तम तोम, हे हिम हंस, तू जाता कहाँ है ?

# ( ? )

भगंकती, संकेत करती जो गगन से एक पावक - अंचला है, भनभनाती पायलें जिसके पगों की बादलों में चंचला है,

तू बढ़ा गर्दन चला पश्चिम तरफ़, है
पूर्व में मुसकान उसकी,
ध्विन-प्रतिष्विन, बिंब और प्रतिबिंब अंबर व्यर्थ भरमाता कहाँ है?
व्योम पर छाया हुआ तम तोम, हे हिम हंस, तू जाता कहाँ है ?

( ३ )

आसमानी स्वप्न ललचाते उसे हैं भूमि जिसकी जन्म-गोदी, आग से खिलवाड़ करने को तरसता ही सदा है जल - विनोदी,

और फिर डैने मिले, इनको थका आ, तोड़ आ, चाहे जला आ, बे दिए कीमत यहाँ वरदान कोई मुफ्त में पाता कहाँ है ?

व्योम पर छाया हुआ तम तोम, हे हिम हंस, तू जाता कहाँ है ?

(8)

है ठहर तब तक फ़लक पर जब तलक है जोर बाजू का सलामत, बिजलियों की हर लहर, तेरे जमीं की ओर गिरने की अलामत,

दग्ध पर की, दग्ध स्वर की क़द्र केवल एक धरती जानती है, लाख आर्काषत किसीको भी करे आकाश अपनाता कहाँ है ? व्योग पर छाया हुआ तम तोम, हे हिम हंस, तू जाता कहाँ है ?

कौन सरसी को अकेली और सहमी छोड़ तुम आए यहाँ हो, कुछ बताओ। इस तरफ़ से रोज़ आना, रोज़ जाना आज सालों से लगा मेरा बराबर, याद पड़ता है नहीं लेकिन कि देखा है कभी पहले तुम्हें मैंने यहाँपर, यह अचंभे की नज़र हर कंज, दल पर तृण, लहर पर और चेहरे की उदासी, जो छिपाने से नहीं छिपती, बताती है, यहाँ के वास्ते तुम हो प्रवासी; जो चला करते उठाकर गर्व-ग्रीवा स्वागतम् कहते उन्हें हम किंतु फिर भी कौन सरसी को अकेली और सहमी छोड़ तुम आए यहाँ हो, कुछ बताओ।

( ? )

कौनसा वह देश तुम आए जहाँ से ? किस तरह की भूमि है ? आकाश कैसा ?

किस तरह के पेड़-पौधे, फूल-पत्ती, चास ? बहता है वहाँ वातास कैसा ?

> कौनसी चिड़ियाँ वहाँ पर चहचहाकर हैं सबेरे की खुमारी दूर करतीं ? कौनसी चिड़ियाँ सुरीली रागिनी से रात की अलकावली में नींद भरतीं ?

कौन वे गिरि हैं कि जिनकी बाहुओं में सो रही है वह कि जिसकी आरसी में देखने को मुँह दिवस में सूर्य जाता, यांमिनी में चाँद आता, कह सुनाओ ?

> कौन सरसी को अकेली आँर सहमी छोड़ तुम आए यहाँ हो, कुछ बताओ।

> > ( '₹ )

और तुम अपना अमर वह देश तजकर किसलिए परदेश में आए हुए हो ? चूमती जो स्वर्ण हंसिनियाँ यहाँ हैं क्या उन्हीं को देख पगलाए हुए हो ?

> या कि हो परबाज जो आवाज मुनकर दूर-दुर्गम की कभी रुकते नहीं हैं,

नापते हैं मेरु, मरुथल, वन, समुंदर, हैं यहाँ पर आज तो वे कल कहीं है ? सर्वेदा वे मुसकराते, मुख मिलन तुम; क्या तरंगों से हुई थी कुछ लड़ाई ? या कि अपनी संगिनी से स्टकर आवेश में तुम भाग आए, मत छिपाओ ?

कौन सरसी को अकेली और सहमी छोड़ तुम आए यहाँ हो, कुछ वताओ ।

(8)

मूर्ति बनकर तुम खड़े हो किंतु मेरी कल्पना तो है नहीं विश्वाम करती, देखती हैं दूर कोई भव्य मंदिर सीढ़ियाँ जिसकी किसी सर में उतरतीं.

> आरती वेला हुई है, शंख, घंटे, घंटियों के साथ बजते हैं नगारे, देव बालक दो प्रसादी ले उतरते सीढ़ियों से आ गए हैं जल किनारे

औ खिलाने को तुम्हें वे नाम ले -ले-कर तुम्हारा है बुलाते, 'जल कलापी!', 'जल कलापति!' और उनकी ध्वनि-प्रतिब्वनि से उठा है गूँज अंबर, लौट जाओ!

> कौन सरसी को अकेली और सहमी छोड़ तुम आए यहाँ हो, कुछ बताओ।

अब हेमंत-अंत नियराया, लौट न आ तू, गगन-विहारी। सोल उषा का द्वार फाँकती बाहर फिर किरणों की जाली, अंबर की डियोढ़ी पर अटकी रहती फिर संध्या की लाली,

राह तुभे देने को कटते, छटते, हटते नभ से बादल, अब हेमंत-अंत नियराया, लौट न आ तू, गगन-विहारी।

# ( ? )

जिन सूनी, सूखी शाखों में होता तू दिन एक गया था, मुभको था मालूम कि उनको मिलने को पहराव नया था,

नई - नई, कोमल कोंपल से लदी खड़ी है तर - मालाएँ, फूट कहीं से पड़ने को है सहसा कोयल की किलकारी। अब हेमंत-अंत नियराया, लौट न आ तू, गगन-विहारी।

( ३ )

हिम की चादर फाड़ उभरती धरती फिर से तिनकों वाली, करती है अभिसार कुसुम के रंगों से मधुबन की डाली,

जलज निकलकर जल के तलपर जोह रहे हैं बाट किसीकी, कानों में कुछ भेद भरी-सी कह जाती है वात बहारी। अब हेमंत-अंत नियराया, लौट न आ तू, गगन-विहारी।

(8)

मुक्ते दूर से ही लख लहरें दौड़ी हौले - हौले आतीं, तट पर गिर-गिर,पटक-पटक सिर प्रश्न चिन्ह-सी फिर उठ जातीं,

मानो मुक्तसे पूछा करतीं कहाँ गया तू, कब आएगा ? कहता, 'कल',कल-कल' करती वे फिरतीं, आशा की बलिहारी। अब हेमंत-अंत नियराया, लौट न आ तू, गगन-विहारी।

(१)

कौन हंसिनियाँ लुभाए हैं तुभे ऐसा कि तुभको मानसर भूला हुआ है ? कौन लहरें हैं कि जो दबती - उभरतीं छातियों पर हैं तुभे भूला भुलातीं ? कौन लहरें हैं कि तुभपर फेन का कर लेप, तेरे पंख सहलाकर सुलातीं ?

कौनसी मधुगंध बहती है पवन में साँस के जो साथ अंतर में समाती ? कौन हंसिनियाँ लुभाए हैं तुम्हे ऐसा कि तुमको मानसर भूला हुआ है?

( ? )

कौन क्यामल, क्वेत औं रतनार नीरज-के निकुंजों ने तुभे भरमा लिया है? कौन हालाहल, अमीरस और मदिरा, से भरे लबरेज प्यालों को पिया है

> इस क़दर तूने कि तुभको आज मरना और जीना और भुक-भुक भूमना सब एक-सा है? किस कमल के नाल की जादू-छड़ी ने आज तेरा मन छुआ है?

कौन हंसिनियाँ लुभाए हैं तुभे ऐसा कि तुभको मानसर भूला हुआ है ?

(३)

वाँद, सूरज औं सितारों की किरण से कौन अप्संरियाँ वहाँ आतीं नहाने? और तुभको क्या दिखा, कर क्या इशारे पास अपने हैं बुलाती किस वहाने?

व्योम से वह कौन मोहनभोग लातीं जो कि अपने हाथ से तुभको खिलातीं ? फेरती तेरे गले पर जब उँगलियाँ तबः उतरती कौन स्विंगक-सी दुआ है ?

कौन हंसिनियाँ लुभाए हैं तुभे ऐसा कि तुभको मानसर भूला हुआ है?

(8)

मानसर फैला हुआ है, पर. प्रतीक्षा के मुकुर-सा मौन औं गंभीर बनकर, और ऊपर एक सीमाहीन अंबर, और नीचे एक सीमाहीन अंबर,

> औ' अडिग विश्वास का है स्वास चलता पूछता-सा-काँपता तिनका नहीं है— प्राण की बाँजी लगाकर खेलता है जो कभी क्या हारता भी वह जुआ है?

कौन हंसिनियाँ लुभाए हैं तुभे ऐसा कि तुभको मानसर भूला हुआ है ?

कह रही है पेड़ की हर शाख, अब तुम आ रहे अपने बसेरे।
आज दक्खिन की हवा ने आ अचानक
द्वार मेरे खड़खड़ाए,
हलचली है मच गई उन वादलों में
जो कि थे आकाश छाए,

जो कि सुन सौ प्रश्न मेरे चुप खड़ी थी आज बारवार मुक-भुक कह रही है पेड़ की हर शाख, अब तुम आ रहे अपने बसेरे।

# ( ? )

सूर्य की किरणे प्रखरतम घन तहों के बीच होतीं, पार करतीं, कालिमा पर ज्योति का विस्तार करतीं चूमतीं जैसे कि धरती;

दे रजत पक्षी, तिमिर को भेदने से, जो तुम्हारी राह छेके, अब नहीं रुकते तुम्हारे पाँख, अब तुम आ रहे अपने बसेरे। कह रही है पेड़ की हर शाख, अब तुम आ रहे अपने बसेरे।

( ३ )

आज हीरे ले लहर आती, बिछाती है कहीं मरकत किनारे, आज उज्वल मोतियों से हाथ अपने है कहीं सरसिज सँवारे,

पर तुम्हारा मन प्रलोभन दे लुभाना है असंभव, आज कोई पंथ में वैभव बिछाए लाख, अब तुम आ रहे अपने बसेरे। कह रही है पेड़ की हर शाख, अब तुम आ रहे अपने बसेरे।

( & .)

याद आई आज होंगी वे तरंगें दूब पर जो आह भरतीं, और बूँदें आँसुओं की पंकजों के लोचनों में जो सिहरतीं,

और अपनी हंसिनी के नीर-भीगे नेत्र की अपलक प्रतीक्षा,

दाहिनी मेरी फड़कती आँख, अब तुम आ रहे अपने बसेरे। कह रही है पेड़की हर शाख, अब तुम आ रहे अपने बसेरे।

हो चुका है चार दिन मेरा तुम्हारा,
हेम हंसिनि, और इतना भी यहाँपर कम नहीं है।
एक आँधी है उठी गर्वोगुबारी
औ' इसीके साथ उड़ जाना मुभे है,
जानता में हूँ नहीं, कोई नहीं है
कब तुम्हारे पास फिर आना मुभे है,
यह विदा का नाम ही होता बुरा है
इबने लगती तबीयत, किंतु सोचोही चुका है चार दिन मेरा तुम्हारा,
हेम हंसिनि, और इतना भी यहाँपर कम नहीं है )
( २ )

में निराला था, निराल देश आया
औ' निराली ही लिए चाहें उमंगें
पर मिलीं खुलकर सिलल-बल्कल निलिनयाँ
और वाहें खोल जल-कृतल तरंगे,
बीच जिनके हम फिरे स्वछंद रहकर
और जिनपर भूम भूले और तैरे, किंतु मुभको,
हम अलग होने चले हैं जब हमारा
हर्ष सीमा छू रहा है, लेश इसका ग्रम नहीं है।
हो चुका है चार दिन मेरा तुम्हारा,
हेम हंसिनि, और इतना भी यहाँपर कम नहीं है ।

( ३ )

च्या प्रतीक्षा हम करेंगे उस घड़ी की

एक दिल से दूसरा जब ऊब जाए,

जिस ख़ुशी के बीच में हम डूबते हैं

जब हमारे बीच में वह डूब जाए,

आग चुंबन से निकलती है हमारे

और बिजली दौड़ती आलिंगनों में,

अलविदा का वक्त है यह, जब हमारे
बीच शंका है नहीं, संदेह, भय या भ्रम नहीं है।

हो चुका है चार दिन मेरा तुम्हारा,
हेम हंसिनि, और इतना भी यहाँपर कम नहीं है।

(४)

पंख चाँदी के मिले हों या कि सोने
के मिले हों, एक दिन भड़ते अचानक,
औ' सभी को देखनी पड़ती किसी दिन
जड़ प्रकृति की एक सच्चाई भयानक,
किंतु उनके वास्ते रोएँ उन्हें जो
बैठसहलाते रहे हैं, किंतु उनसे जो बसंती
वात बहलाते, बबंडर सात दहलाते
रहे हैं, जिंदगी उनके लिए मातम नहीं है।
हो चुका है चार दिन भेरा तुम्हारा,
हेम हंसिन, और इतना भी यहाँपर कम नहीं है।

( ३ )

कामना मेरी बड़ी मुभसे कि उससे में बड़ा, यह जानना था, आदमी के तन नहीं, मन - हौसले का कद मुभे पहचानना था,

> रेख लोहू की लगाकर आ रहा हूँ मैं अघर की मेखला पर, शक्ति अंबर में परीक्षित, भक्ति की लूँगा परीक्षा मैं घरणि में।

वाण-विद्व मराल-सा मैं आ गिरा हूँ अब तुम्हारी ही शरण में।

(8)

पंख टूटा है, मगर यह खैरियत है, पाँव जो टूटा नहीं है, जल - तरंगों से चपल संबंध मेरा तो अभी छुटा नहीं है,

> रक्त बहता जाय, कहता जाय जीवन की पिपासा की कहानी, जान लो यह, मुक्ति अपनी माँगने आया नहीं हूँ मैं मर्रण में।

वाण-बिद्ध मराल-सा में आ गिरा हूँ अब तुम्हारी ही शरण में 🖟

# ( ? )

कहाँ सबल तुम, कहाँ निबल में, प्यारे, मैं दोनों का ज्ञाता । तप, संयम, साधन करने का मुफ्तको कम अभ्यास नहीं है पर इनकी सर्वत्र सफलता पर मुफ्तको विश्वास नहीं है,

धन्य पराजय मेरी जिसने बचा लिया दंभी होने से, कहाँ सवल तुम, कहाँ निबल मैं, प्यारे, मैं दोनों का ज्ञाता।

# ( 7 )

जो न कहीं भी हारा ऐसा लेकर में पाषाण करूँ क्या, हो भगवान अगर तो पूजूँ पर लेकर इंसान करूँ क्या,

स्वर्ग बड़े जीवट वालों का, ऐसों को तो नरक न मिलता, दया - द्रवित हो इनके ऊपर यदि न इन्हें कोई ठुकराता। कहाँ सबल तुम, कहाँ निबल में, प्यारे, मैं दोनों का ज्ञाता।

( ३ )

जो न कहीं भी जीते ऐसों में भी मेरा नाम नहीं है, मुझे उड़ा ले जाना नभ के हर फोंके का काम नहीं है

पर तुम अपनी मुसकानों में सौ तूफ़ान लिए आते हो, कहीं, किधर को भी ले जाओ, सहसा मेरा पर खुल जाता। कहाँ सबल तुम, कहाँ निबल मैं, प्यारे, मैं दोनों का ज्ञाता।

(8)

वज्र बनाई छाती मैंने चोट करे घन तो शरमाए, भीतर- भीतर जान रहा हूँ जहाँ कुसुम लेकर तम आए,

और दिया रख उसके ऊपर टूक - टूक हो बिखर पड़ेगी, प्रात पवन के छूने पर ज्यों फूल खिला भू पर ऋड़ जाता। कहाँ सबल तुम, कहाँ निबल में, प्यारे, में दोनों का ज्ञाता।

义の

( ? )

भलक तुम्हारी मैंने पाई सुख-दुख दोनों की सीमा पर। ललक गया मैं सुख की बाहों मैं जब - जब उसने चुमकारा, औ' ललकारा जब-जब दुखने कब मैं अपना पौरुष हारा;

आलिंगन में प्राण निकलते, खड्ग तले जीवन मिलता है; भलक तुम्हारी मैंने पाई सुख-दुख दोनों की सीमा पर ।

( ? )

दुनिया की नीची सतहों पर अलग-अलग सबकी परिभाषा; हुआ न जिनका हास रुदनमय, हुई न जिनकी आश निराशा,

वे छोटा-सा हृदय, परिधि भी छोटी सी नयनों की लाए; मेरा तो दम ही घुट जाता ऐसे दिल के बीच समाकर। भलक तुम्हारी मैंने पाई सुख-दुख दोनों की सीमा पर।

( ३ )

मेरा दिन चमका है सबसे ज्यादा संघ्या के आनन में, मेरी रातें गहराई हैं आकर ऊषा के आँगन में,

और लालिमा में दोनों की मादकता थी मेरे मन की— देश-काल की देखा मैंने अपने लोहू से नहलाकर। भलक तुम्हारी मैंने पाई सुख-दुख दोनों की सीमा पर।

( 8)

सब सुख का बिलदान, तुम्हारे पावों की आहट अब आती, सब दुख का अवसान, तुम्हारी, आँखें किल्पत मृति बनातीं,

जहाँ न सुख है, जहाँ न दुख है, तुम हो एक - दूसरा मैं हूँ, जीम तीसरी जो गाती है ऐसे क्षण को गीत बनाकर। भलक तुम्हारी मैंने पाई सुख-दुख दोनों की सीमा पर।

48

( १ )

यह ठौर प्रतीक्षा की घड़ियों का साखी। यहाँ जहाँ पर कंटक, भाड़ों, भंखाड़ों का जाला, कभी खड़ा था पेड़ कदम का शीतल छायावाला,

जिसके नीचे बैठ बिताता था दिन स्याम-सलोना, यह ठौर प्रतीक्षा की घडियों का साखी ।

( ? )

यहाँ बजा करती थी उसकी
मुरली धीरे - धीरे
ध्वनित हुआ करती थीं उससे
कितने मन की पीरें,

होता था उच्छल जमुना जल, विह्वल मलय-समीरण, विरहाकुल होते थे बिरवे, पशु, पाखी। यह ठौर प्रतीक्षा की घड़ियों का साखी।

( 3)

उन्मन हो उठते थे धुन से धेनु चराते ग्वाले, लगता था जैसे लेता है कोई प्राण निकाले,

> करती थीं गोरस ले जाती सिखयाँ कानाफूसी, है कहीं निकट ही राधा का अभिलाषी। यह ठौर प्रतीक्षा की घड़ियों का साखी।

> > (8)

कितनी बार न आई होंगी खिंच इस रव से राधा, कितनी बार मुखर मुरली ने मौन न होगा साधा,

> किंतु प्यास के स्वर की प्रतिघ्वनि ही कण-कण से आती, है मूक मिलन की बेला का मृदुभाषी । यह ठौर प्रतीक्षा की घड़ियों का साखी ।

# ( ? )

मधुर प्रतिक्षा ही जब इतनी, प्रिय, तुम आते, तब क्या होता । मौन रात इस भाँति कि जैसे कोई गत वीणा पर बजकर अभी - अभी सोई खोई-सी सपनों में तारों पर सिर धर,

और दिशाओं से प्रतिध्वनियाँ जाग्रत सुधियों - सी आती हैं, कान तुम्हारी तान कहीं से यदि सुन पाते, तब क्या होता। मधुर प्रतीक्षा ही जब इतनी, प्रिय, तुम आते, तब क्या होता।

# ( ? )

उत्सुकता की अकुलाहट में मैंने पलक पाँवड़े डाले, अंबर तो मशहूर कि सब दिन रहता अपना होश सँभाले,

तारों की महफ़िल ने अपनी आँख बिछा दी किस आशा से, मेरी भग्न कुटी को आते तुम दिख जाते, तब क्या होता। मधुर प्रतीक्षा ही जब इतनी, प्रिय, तुम आते, तब क्या होता।

( ३ )

तुमने कब दी बात रात के सूने में तुम आनेवाले, पर ऐसे ही वक्त प्राण - मन मेरे हो उठते मतवाले,

साँसे भूल-भूल फिर - फिर से असमंजस के क्षण गिनती हैं, मिलने की घड़ियाँ तुम निश्चित यदि कर जाते, तब क्या होता। मधुर प्रतीक्षा ही जब इतनी, प्रिय, तुम आते, तब क्या होता।

(8)

बैठ कल्पना करता हूँ पग-चाप तुम्हारी मग से आती, रग - रग से चेतनता खुलकर आँसू के कण - सी भर जाती,

नमक डली - सा गल अपनापन, सागर में घुल - मिल-सा जाता, अपनी बाहों में भरकर, प्रिय, कंठ लगाते, तब क्या होता । मधुर प्रतीक्षा ही जब इतनी, प्रिय, तुम आते, तब क्या होता।

43.

(?)

मेरे उर की पीर पुरातन तुम न हरोगे, कौन हरेगा। किसका भार लिए मन भारी जगती में यह बात अजानी, कौन अभाव किए मन सूना दुनिया की यह मौन कहानी,

िकंतु मुखर है जिससे मेरे गायन-गायन, अक्षर - अक्षर, मेरे उर की पीर पुरातन तुम न हरोगे, कौन हरेगा।

( ? )

सच पूछो तो मेरा जग का कुछ स्वर-शब्दों का नाता है, किंतु बहुत कुछ मन का केवल धड़कन बनकर रह जाता है,

जिसमें बंद समय की श्वासें आश्वासन पाने को आतुर, मेरी छाती पर अपना कर तुम न धरोगे, कौन धरेगा। मेरे उर की पीर पुरातन तुम न हरोगे, कौन हरेगा।

(३)

दावा वन-वन आग लगाए, बादल उठ-उठ बारि उँडेले, किंतु हृदय की लौ-लपटों से किसमें साहस है जो खेले,

यह उससे ही बुक्त सकती है जो इसको जाग्रत करता है, यह तो काम तुम्हारा ही है, तुम न करोगे, कौन करेगा । मेरे उर की पीर पुरातन तुम न हरोगे, कौन हरेगा।

(8)

सर, सरिता, निर्भर घरती के मेरी प्यास परखने आए, देख मुफ्ते प्यासा का प्यासा वे भरमाए, वे शरमाए,

ओर-छोर नभमंडल घेरे, हे पावस के पागल जलधर, मेरे अंतर के सागर को तुम न भरोगे, कौन भरेगा। पेरे उर की पीर पुरातन तुम न हरोगे, कौन हरेगा।

५४ (१)

आज मलार कहीं तुम छड़े, मेरे नयन भरे आते हैं। तुमने आह भरी कि मुक्ते था भंभा के भोंकों ने घेरा, न्तुम मुसकाए थे कि जुन्हाई में था डूब गया मन मेरा,

तुम जब मौन हुए थे मैंने सूनेपन का दिल देखा था, आज मलार कहीं तुम छेड़े, मेरे नयन भरे आते हैं।

( ? )

तुम हो मेरे कौन? जगत के सम्मानित नातों की सूची, ऊपर से नीचे तक मैंने देखी बार अनेक समूची,

कह न सका कुछ, बतलाए तो कोई, अस्फुट प्राणों के स्वर ध्वनित प्रतिध्वनित जो होते हैं, आपस में क्या कहलाते हैं। आज मलार कहीं तुम छेड़े, मेरे नयन भरे आते हैं।

( ३ )

फूल हँसी के तुमने मुख पर डाल दिए तो मैं विलहारी, गीत कसकते कंठस्थल से काढ़ लिए तो वारी-वारी,

नीरव घड़ियों की कड़ियों में उलभा दो तो कैसे निकलूँ, प्रिय, सारे उपहार तुम्हारे मेरा हियरा हुलसाते हैं। आज मलार कहीं तुम छुड़े, मेरे नयन भरे आते हैं।

( 8)

हँसता हूँ तो उनकी अंजिल रिक्त नहीं होगी किलयों से, मुखरित होता तो पथ उनका सुरिभत होगा पंखुरियों से,

पलको, सूख न जाना देखो, राग न उनका रुकने पाए, किस मरुको मधुबन करने को आज न जाने वे गाते हैं। आज मलार कहीं तुम छेड़े, मेरे नयन भरे आते हैं।

५५

( ? )

मैं दीपक हूँ, मेरा जलना ही तो मेरा मुसकाना है। आभारी हूँ तुमने आकर मेरा ताप-भरा तन देखा, आभारी हूँ तुमने आकर मेरा आह - घिरा मन देखा,

करुणामय वह शब्द तुम्हारा-'मुसकाओ' था कितना प्यारा। मैं दीपक हूँ, मेरा जलना ही तो मेरा मुसकाना है।

( ? )

है मुक्तको मालूम पुतलियों में दीपों की लौ लहराती, है मुक्तको मालूम कि अधरों के ऊपर जगती है बाती,

उजियाला करदेनेवाली मुसकानों से भी परिचित हूँ, पर मैंने तम की बाहों में अपना साथी पहचाना है। मैं दीपक हूँ, मेरा जलना ही तो मेरा मुसकाना है।

( ३ )

जल-जल किए हुए हूँ अपने सपनों के घर में उजियाला, फैलाए हूँ अपने मन के चित्रों पर आलोक निराला,

पर यह अपने को ठगना है, देखों तो क्या जलता लौ में, अब मेरा बनना ही जो कुछ मेरा उसका मिट जाना है। मैं दीपक हूँ, मेरा जलना ही तो मेरा मुसकाना है।

(8)

किसने पाया पंथ, किसे अवलंब मिला मेरे उजियारे, कौन करे अभिमान जहाँ हैं सूरज, चाँद, अकरपन तारे,

मेरी कल्मष रेख जुटा लो, इनमें मेरी मानवता है, अपना भी इतिहास किसी दिन इनमें ही •तुमको पाना है। मैं दीपक हूँ, मेरा जलना ही तो मेरा मुसकाना है।

५६ (१)

मेरे अंतर की ज्वाला तुम घर-घर दीप शिखा बन जाओ । दिनकर का उर दाह घरा पर सतरंगी किरणें बिखराता, जलधर खारा आँसू पीकर अमृत पृथ्वी पर बरसाता,

घाव घरणि सहती छाती पर और उमहती है फूलों में, अपनी जाति-वंश मर्यादा, हे मन, दुख में भूल न जाओ । मेरे अंतर की ज्वाला तुम घर-घर दीप शिखा बन जाओ ।

( ? )

पुण्य इकट्ठा होता है तब आग कलेजे में आती है, इसका मर्म समकते वे ही जिनका तन यह सुलगाती है,

भीतर ही रखते जो इसकी बनते राख - धुँए की डेरी, बाहर यह गाती, मुसकाती, ताप बटोरो, ज्योति लुटाओ। मेरे अंतर की ज्वाला तुम घर-घर दीप शिखा बन जाओ।

( ३ )

बीत गए युग उन गुनियों के जो थे वह आलाप उठाते, अपने आप जिसे सुनते ही सोए दीवे थे जग जाते,

दग्ध हृदय से निर्कला हर स्वर दीपक राग हुआ करता है, घोर अँधेरे की घड़ियाँ हैं, अपने को परखो, परखाओ । मेरे अंतर की ज्वाला तुम घर-घर दीप शिखा बन जाओ ।

(8)

अंबर में प्रभु की करुणा के चिन्ह नहीं देते दिखलाई, अवनी पर मानव के ऊपर मानव आज बना अन्यायी.

किन्तु नहीं नैराश्य-पराजित होने की आवश्यकता है, गीत अभी किव के कंठों में—जाकर यह जन से कह आओ। मेरे अंतर की ज्वाला तुम धर-घर दीप शिखा बन जाओ।

५७

( ? )

है मन के अंगार, अगर तुम लौ न बनोगे, क्षार बनोगे। जो न करेगा सीना आगे
पीठ उसे खींचेगी पीछे,
जो ऊपर को उठ न सकेगा
उसको जाना होगा नीचे;

अस्थिर दुनिया में थिर होकर कोई वस्तु नहीं रहती है, .हे मन के अंगार, अगर तुम लौ न बनोगे, क्षार बनोगे।

( ? )

जलना अर्थ उन्हीं का रखता जो कि अँधेरे में खोयों को, हाथों के ऊपर अवलंबित आकुल, शंकित दुग कोयों को

आशा का आश्वासन देकर जीवन का संदेश सुनाते, जो न किरण की रेख बनोगे, धूलि-धुँए की धार बनोगे। हे मन के अंगार, अगर तुम लौ न बनोगे, क्षार बनोगे।

( ३ )

मिट्टी-पानी मिलकर, खिलकर रंग-बिरंगे कलि-फूलों में ज्योति नई जाग्रत करते हैं वन-उपवन कुंजों, कूलों में,

अग्नि शिखा कैसे धरती में धँसकर खो जाना चाहेगी; अविन कलंक बनोगे निश्चय, जो न गगन श्रृंगार बनोगे। हे मन के अंगार, अगर तुम लौ न बनोगे, क्षार बनोगे।

(8)

हृदय मिला है, उसमें चाहो तो सारा संसार बसालो, जिसका चाहो जी बहलाओ जिससे चाहो जी बहलालो,

कंठ मिला है, जो भीतर से उठता है बाहर बिखराओ, भार बनोगे मन के ऊपर जो न सहज उद्गार बनोगे। हे मन के अंगार, अगर तुम लौ न बनोगे, क्षार बनोगे।

# ( ? )

तन के सौ सुख, सौ सुविधा में मेरा मन वनबास दिया-सा।
महलों का मेहमान जिस तरह
तृण कुटिया वह भूल न पाए
जिसमें उसने हों बचपन के
नैसर्गिक निशि-दिवस बिताए.

मैं घर की ले याद करकती भड़कीले साजों में बंदी, तन के सौ सुख, सौ सुविधा में भेरा मन बनबास दिया-सा।

# ( ? )

सच, जंजीर नहीं है ऐसी जो चाँहूँ तो तोड़ न पाऊँ, राह लौटने की बिसरा दी, फिर किस दिशि को पाँव बढाऊँ,

धुँघली - सी आवाज बुलाती ऊपर से, पर पंख कहाँ हैं, छलना-सी धरती है मुभको और मुभे अंबर छलिया-सा। तन के सौ सुख, सौ सुविधा में मेरा मन वनबास दिया-सा।

( ३ )

गगन , गगन के ऊपर घन, घन के ऊपर है, उडगन पाँती, उडगन के ऊपर बसता है प्राण पपीहे का प्रिय स्वाती,

उसकी आँखों के करुणा कण का सपना होठों पर अंकित कर, किसने सागर की गोदी में बिठला उपहास किया-सा। तन के सौ सुख, सौ सुविधा में मेरा मन वनबास दिया-सा।

(8)

सुभग तरंगें उमग दूर की चट्टानों को नहला आतीं, तीर-नीर की सरस कहानी फेन लहर फिर-फिर दुहराती,

औं जल का उच्छ्वास बदल बादल में कहाँ-कहाँ जाता है, लाज-मरा जाता हूँ कहते, मैं सागर के बीच पियासा। तन के सौ सुख, सौ सुविधा में मेरा मन वनबास दिया-सा।

# ( ? )

तुमको छोड़ कहीं जाने को आज हृदय स्वच्छंद नहीं है। रोमराजि पहले गिन डालूँ तब तन के बंधन बतलाऊँ, नाम दूसरा मन का बंधन कैसे दोनों को अलगाऊँ,

नित्य बचन की गाँठ जोड़ती
भेरी रसना—मेरी रचना,
तुमको छोड़ कहीं जाने को आज हृदय स्वच्छंद नहीं है।

( ? )

तुमसे नाता जोड़ अविन से ले अंबर पर्यंत तुम्हारा जो था सब की ओर ललककर मैंने अपना हाथ पसारा,

नीति-नियम के ऊपर चढ़कर तुमने ही यह बात कही थी मेरे कानों में, 'तू किव है तुभपर कुछ प्रतिबंध नहीं है।' तुमको छोड़ कहीं जाने को आज हृदय स्वच्छंद नहीं है।

( ३ )

रूप, रंग, रस, गंध सना तो मुभसे कोई पाप हुआ क्या, उस दिन का आदेश तुम्हारा हाय राम, अभिशाप हुआ क्या,

अपने मन को समक तुम्हारा ही तो मैंने दुलराया था, मेरे भाल कलंक तुम्हारे हाथ लगाया चंदन ही है। तुमको छोड़ कहीं जाने को आज हृदय स्वच्छंद नहीं है।

(8)

मेरी दुर्बलता के पल को याद तुम्हीं करुणाकर आते, अपनी करुणा के क्षण में तुम मेरी दुर्बलता बिसराते.

बुद्धि विचारी गुमसुम, हारी साफ़ बोलता पर चित मेरा— मेरे पाप तुम्हारी करुणा में कोई संबंध कहीं है। तुमको छोड़ कहीं जाने को आज हृदय स्वच्छंद नहीं है।

# The University Library

ALLAHABAD

| Accession No. 142770      |
|---------------------------|
| Sall No. 814/740          |
| (Form No. L 28 20.000—67) |